## क्ष लेठ धन्नाजी क्ष

रव० श्री मङ्जैनाचार्य प्रचय श्री जवाहिरलालजी महाराज ं के ..

व्याख्याना में से-

प्रकाशक '

7

श्री जैन जव।हिर भित्र गंडल,

व्यावर (गज०)



० २०२४ न १६६६ वी० स० २४६५ ( ग्रान्य

Secretarial and a contraction of the first

```
प्राप्ति स्थान:
  श्री जैन जवाहिर मित्र-मंडल,
  ऊन बाजार, व्यावर (राज॰)
 श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ
 रागड़ी मोहल्ला, बीकानेर (राज०)
श्री हितेच्छु श्रावक मंडल
-ग्त्लाम (राज०)
मुद्रक:
श्रीकृष्ण भारद्वाज
कृष्णा आर्ट प्रेस, नरसिंह गली
व्यावर (राज०)
```

\*

लालजी, फनेहमलजी ) सेल टेक्स, इन्कम टेक्स के सुयोग्य सलाह-कार हैं। तृतीय पुत्र (नीरतमलजी इंगलैंड रिटर्न) स्टेट वैंक छाफ इण्डिया में एजेन्ट पद पर हैं। तथा चतुर्य पुत्र (श्री पन्नालालजी) चाटर्ड अकाउन्टेट की परीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार आप का परिवार बड़ा ही गौरव-शालो है। इस राशि के प्राप्त करने में सस्था के वर्तमान मंत्री श्रीमान् नेमीचन्दजी काकरिया का विशेष सहयोग रहा है। मण्डल की छोर से श्रीमित मानकवरजी धर्म-पत्नी श्री पारसमलजी एव उनके परिवार जनों को हम समस्त समाज की छोर से धन्यवाद देते हैं।

इस पुस्तक की कीमत श्रीमित मानकंवरजी की उक्त सहायता प्राप्त होने से आधी रक्षी गई है।

स्राशा है, प्रन्य भाई-बहिन भी स्रापकी इस उदारता का स्रानुसरण करेंगे।

विनीत:

श्री जैन जवाहिर मित्र मण्डल, व्यावर 🖟

स्वर्गीय सेट श्री पारममलर्जी चौराडिया



धनसार सेठ के यहा शुभ नक्षत्र योग में चौथे पुत्र का जन्म हुआ। धनसार सेठ के घर के पीछे के बाग में एक छोटी-सी वाटिका थी। महाराष्ट्र में, प्राचीन घरों के पिछले भाग में श्राज भी वाटिकाएँ देखने से श्रावी है। धनसार सेठ के इस नवजात बालक का नारिववार गाड्ने के लिये नौकरानी धनसार के घर के पीछे की अशोकवाटिका में गई। उसने नारिबवार गाड़ने के लिये अशोकवाटिका की भूमि में सहज ही कुदाली चलाई। श्रनायाम वह कुदाली भूमि में गडे हुए एक धातुपात्र से टकराई। दासी ने, उसी समय धनसार सेठ को बुलाकर उससे कुदाली टकराने का हाल कहा। धनसार ने दासी द्वारा बताया गया स्थान खोदा, तो वहा से एक द्रव्यपूर्ण हरुडा निकला। द्रव्य से भरे हुए हरुडे को देख कर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। वह श्रपने मन में कहने लगा कि यह नवजान बालक बहुत ही पुरयवान जान पडता है। पहले तीन लड़को का नार-बिवार गाड़ने के समय तो मुफ्ते टका-पैसा अबुना पड़ा है, परन्तु इसका नार-विवार गाड़ने के समय धन े **डा** है, इससे जान पडता है कि यह बालक पुरुयवान एव ु हार है।

द्रन्यपूर्ण हराडा निकलवा कर सेठ ने उसी स्थान पर वावजात बालक का नारिववार (नाल) गड़वा दिया। फिर उसने सोचा कि नार-बिवार गाड़ते समय मुक्ते सूमि मे से जो द्रव्य मिला है, वह द्रव्य इस नवजात पुत्र के पुर्य-प्रभाव से ही मिला है। मेरे यहां द्रव्य की कुल कमी नहीं है, इसलिए

प्रतिदिन चन्द्र की कान्ति के समान बढ़ने लगी। घनकु वर जब छाठ पर्प का हुआ तब धनसार सेठ ने उसकी कलाचार्य के पाम विद्या पढ़ने तथा कला सीखने के लिए बँठापा। धनकु वर थोड़े ही समय में विद्वान् एवं कला-निपुण हो गया।

धनकुंबर, माना-पिता और दूसरे सब लोगों को आनन्द देन लगा। उसकी आकृति, प्रियवादिता एवं उसके स्वभाव से सब लोग प्रसन्न रहते। धनसार सेठ समय-समय पर अपने छोटे पुत्र धनकुंबर की प्रशसा किया करता। वह कहता कि धनकुंबर बहुत पुर्यात्मा है। इसके जन्मतं ही स्मि से द्रव्य तिकला, यह थोडे समय में तिद्या तथा कला से भी सुपरिचित हो गया और सब लोग इमसे प्रसन्न रहते हैं, तथा यह सब को प्रिय है, इससे इसका पुर्यात्मा होना स्पष्ट है। इसके जन्म के प्रधात मेरे धन-वंभव एवं सम्मान में भी वृद्धि हुई है और जो लोग मेरे प्रतिकूल रहते थे, वे भी अनुकूल हो गये हैं। इस प्रभार धनकु वर बहुत ही भाग्य-शाली है।

धनसार सेठ समय-समय पर धनकुंवर की इस प्रकार प्रश्ना करता रहता। माता-पिता का अपने छोटे पुत्र पर अधिक स्नेह रहता ही है। इस कारण तथा धनकु वर के गुण-स्वभाव आदि के कारण धनसार सेठ धनकु वर से स्नेह भी अधिक रखता और अपने शेष पुत्रों एव अन्य छोगों के सामने धनकु वर के स्वभाव, भाग्य आदि की सराहना भी किया करता। धनसार सेठ द्वारा धनकुंवर की इस तरह की प्रश्नसा, धनसार

प्रितिदित चन्द्र की कान्ति के समान बढ़ने लगी। धनकुं वर जब आठ वर्ष का हुआ तब धनसार सेठ ने उसकी कलाचार्य के पाम विद्या पढ़ने तथा कला सीखने के लिए बठाया। धनकुं वर थोड़े ही समय से विद्वान् एवं कला-निपुण हो गया।

धनकुंबर, माता-पिता और दूसरे सब लोगो को आनन्द देन लगा। उसकी आकृति, प्रियमदिता एव उसके स्वभाव से सब लोग प्रसन्न रहते। धनसार सेठ समय-समय पर अपने लोटे पुत्र धनकु वर की प्रशसा किया करता। वह कहता कि धनकु वर बहुत पुर्यात्मा है। इसके जन्मते ही सूपि से द्रव्य तिकला, यह थोडे समय मे त्रिया तथा कला से भी सुपरिचित हो गया और सब लोग इससे प्रसन्न रहते हैं, तथा यह सब को प्रिय है, इससे इसका पुर्यात्मा होना स्पट्ट है। इसके जन्म के प्रश्चात् मेरे धन-वभव एव सम्मान में भी वृद्धि हुई है और जो लोग मेरे पतिकूल रहते थे, वे भी अनुकूल हो गये है। इस प्रकार धनकु वर बहुत ही भाग्य-शाली है।

धनसार सेठ समय-समय पर धनकुं वर की इस प्रकार प्रशसा करता रहता। माता-पिता का अपने छोटे पुत्र पर अधिक स्नेह ग्हता ही है। इस कारण तथा धनकुं वर के गुण-स्वभाव आदि के कारण धनसार सेठ धनकु वर से स्नेह भी अधिक रखता और अपने शेष पुत्रों एवं अन्य छोगों के सामने धनकु वर के स्वभाव, भाग्य आदि की सराहना भी किया करता। धनसार सेठ द्वारा धनकुं वर की इस तग्ह की प्रशंसा, धनसार के तीनों च्येष्ठ पुत्रों को असहा जान पड़ने लगी, वे पिता हारा की जाने वाली धनकु वर की प्रशसा को अपनी निन्दा समझने लगे। तीनों भाई आपस में पिता के कार्य की समा-लोचना करके कहने लगे, कि धनकु वर की प्रशसा द्वारा पिता हमारी निन्दा करते हैं, यह अनुचित है।

तीनों भाइयों ने आपस में सलाह करके एक दिन अव-सर देखकर घनमार सेठ से कहा कि—पिताजी, धनकुं वर हमारा भाई एव स्नेहभाजन हैं, किर भी आप धनकुं वर तथा उसके भाग्य की समय समय पर इतनी अधिक प्रशंसा कर हालते हैं, जो कि हमारे लिये असहा हो जाती है। हम ऐसा समझने लगते हैं, कि धनकु वर की प्रशंसा द्वारा आप हमारी निन्दा कर रहे हैं। आप धनकु वर की बहुत प्रशंसा करते हैं इससे हमें दु:ख होता है, हमारा अपमान होता है और धन-कुं वर भी विगड़ता है। इसलिए आप धनकुं वर की प्रशसा न किया करें। दूसरे लोगों के तथा स्वयं धनकुं वर के सन्मुख, आपका धनकुं वर की प्रशंसा करना नीति-विरुद्ध भी है। नीति में कहा है.—

> प्रत्यत्ते गुरव स्तुत्या परोक्षे मित्र-वान्धवाः। कर्मान्ते दास-भृत्याश्च पुत्राश्चेव मृता स्त्रिय।।

श्रर्थात्-गुरु की प्रशसा गुरु के सन्मुख की जाती है। मित्रों तथा वन्धु वान्धवों की प्रशसा परोक्ष में-उनकी श्रनुपस्यित में की जाती है। नौकर-चाकर की प्रशंसा कार्य समाप्त हो जाने पर की जाती है श्रीर पुत्र एवं स्त्री की प्रशंसा उनके मरने के पश्चात् की जाती है।

इसके अनुसार पुत्र की प्रशासा पुत्र की मृत्यु के पश्चात् तो की जा सकती है, परन्तु आप धन्ना की प्रशासा धन्ना के सन्मुख ही करते हैं, जो इस नीति-वाक्य के प्रतिकूल भी है। इसलिए आप धन्ना की प्रशासा न किया करें, तो अच्छा। आपके लिए धन्ना की प्रशंसा करने का कार्यशोभास्पद भी नहीं है।

अपने पुत्रों का कथन सुनकर धनसार सेठ सोचने लगा कि मेरे ये पुत्र मूर्ख और ईपील हैं। धनकु वर इनका छोटा भाई है, इसलिए उसकी प्रश्नसा को अपनी निन्दा समझकर दु:खी होते हैं। इस प्रकार सोचते हुए उसने अपने लड़कों से कहा, कि—मैं धनकु वर की प्रशंसा करता हूँ उसमें तुम्हे अपनी निन्दा मानने का तो कोई कारण नहीं है। बिलक वह तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए तुम्हे उसकी प्रशसा सुन-कर और प्रसन्न होना चाहिए। इसके सिवा मैं उसकी जो प्रशसा करता हूँ वह भूठ भी नहीं है। किर तुम्हे बुरा लगने का क्या कारण है ?

पिता का यह कथन सुनकर तीनों भाइयों की आंखें चढ़ गई। वे कहने छगे कि —हम तो सोचते थे कि हमारा कथन सुनकर आप भविष्य में घना की प्रश्नान करने के लिए हमें विश्वाम दिलावेंगे, लेकिन आप तो और उसकी प्रश्ना की पुष्टि कर रहे हैं। आप उसको पुष्यात्मा और सद्भागी कहते हैं तो क्या हम तीनो पापात्मा और दुर्भागी हैं ?

वनमार ने उत्तर दिया, कि-मैंने तुम लोगों को पापात्मा या दुर्भागी ता कभी नहीं कहा। मैने तो केवल उसकी प्रशसा की है जीर वह भी उमका नार-बिवार गाड़ते समय धन निकलने, विद्या-बुद्धि आदि में उसके निपुण होने और उसकी सर्विषयना के कारण।

लडकों ने कहा-बस, नार-विवार गाड़ते समय धन निकलने के कारण ही आप उसको सद्भागी कह कर उसकी प्रश्नमा करते हैं। हमारी दृष्टि में यह कोई सद्भाग्य की वात नहीं है, किन्तुं हम नो ऐसा समझने हैं कि धनकु वर को आप सुयज देना चाहते थे, उसके जन्मोत्सव में आप हम लोगों के जन्मोत्सव की अपेक्षा अविक व्यय करना चाहते थे, इसलिए आप ही ने वाटिका में धन का हर्ग्डा गड़वा दिया और हर्ग्डा निकाल कर वह प्रसिद्ध कर दिया कि नार-विवार गाड़ते समय धन निकला। ऐसा करके आपने धना को सद्भागी भी चताया और उसके जन्मोत्नव में वह द्रव्य भी व्यय कर दिया। घर में से निकाल कर इतना धन व्यय करने में हम लोगों के कारण आपको संकोच रहता, आपको यह भय था कि इतना धन व्यय करने में लड़ हतना धन व्यय करने में हम लोगों इसलिए आपने यह मार्ग निकाला। ऐसी द्र्या में हम लोग धनकुंवर

को सद्भागी कैसे मान सकते हैं। हमारी ममझ से तो धन-कु वर दुर्भागी है। उसके जन्मते ही घर में से इतना धन व्यय हुआ, व्यापार की भी अवनित हुई और हमारे आपके बीच मतभेद भी उत्पन्न हुआ। धन्ना में अभी से ऐसे ऐसे दुर्गुण हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, और सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् वह कुछ-कलञ्ज सिद्ध होकर सारा कुल ही नष्ट कर डाले। कहा ही है—

> एकेन शुष्क-वृत्तेण दह्यमानेन वन्हिना। दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रोण कुल यथा।।

श्रर्थात्—जिस तरह श्राग से जलता हुश्रा एक ही सृखा वृक्ष सारे वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है।

छड़कों की बात के उत्तर में धनसार सेठ ने कहा कि—
तुम्हारा यह कथन सर्वथा मूठ है, कि वाटिका में से जो धन
निकला वह मेरा ही गड़वाया हुआ था। धनकुं वर के जन्मोस्मव में अधिक व्यय करने के लिए मुक्ते ऐसा करने की आवश्यकता भी न थी, न मुक्ते तुम लोगों की छोर से किसी प्रकार
की बाधा उपस्थित होने का भय था। घर का सब द्रव्य मेरा
ही कमाया हुआ है, इसलिये मैं किसी प्रकार का भय करता
भी क्यों ? वास्तव में तुम लोग असहनशील हो, इसी कारण तुम
से धनकुंवर की प्रशसा नहीं सही जाती और तुम लोग उसके

लिए ऐसा कहते हो ! तुम लोग जब मेरे पर भी धन गाडने आदि का दायारोपण करते हो, तब बनकु वर में दुर्गुण वताओं इसम क्या आश्चर्य हैं!

वनसार के तीना पुत्र अपने पिता की वातें मुनकर कुछ कु इसे हो उठे। वे कहने लगे कि यदि अञोकवादिका में आपने धन नहीं गड़वाया था, किन्तु धना के सद्भाग्य से ही धन निकला था और इसी कारण आप उसको सद्भागी कह कर उसकी प्रशासा करते हैं, तथा उसकी अपेक्षा हमें हतभागी मानते हैं, तो हम यह कहते हैं कि मद्भागी कीन है इसका निर्णय कर लिया जावे। त्राप इस विषय की परीक्षा का उपाय निकालिये और उस उपाय द्वारा सद्भाग्य दुर्भाग्य की परीक्षा कर ढालिये। यदि परीक्षा में हम लोगा की अपेक्षा धनकु वर सद्भागी सिद्ध होगा तब तो हम लोग स्वयं ही चुप हो जावेंगे, अन्यया आपको उसकी प्रशासा वन्द करनी होगी।

पुत्रों के इस कथन के उत्तर में धनमार सेठ ने कहा कि—इस विषय की परीक्षा में तुम लोग यशस्त्री वन सकोगे, इसमें मुफे तो सन्देह ही हैं। मेरी समझ में जहा नम्रता, सरलता, गुण-माहकता तथा प्रियवादिता है, वहीं सद्भाग्य हैं श्रीर जहा ईवीं, द्वेप उद्युद्धता एवं श्रसहिष्णुता है, वहीं दुर्भाग्य हैं। इसलिए मैं यही कहता हूं कि ऐसे प्रपच में न पड़ो, किन्तु सरलता रखों श्रीर धन्ना के प्रति कृपापूर्ण व्यव- हार करो।

तीनों लड़कों से इस प्रकार कह कर धनसार सेठ ने अपने फिल्छ पुत्र धनकु वर अथवा धन्ना को बुलाकर उससे कहा, कि—वेटा धन्ना ये तीनो तुम्हारे वड़े भाई हैं। वड़ा भाई पिता के तुल्य आदरणीय होता है, इसलिए तुम्हारी श्रोर से इनका किसी भी समय अनादर न हो इसका ध्यान रखना और इन्हें अपना अद्धेय मानकर इनकी आज्ञा का बरावर पालन करना। इसी प्रकार इन लोगों का कर्च व्य है कि तुम्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मान कर तुम पर सदैव कुपा रखें।

पिता का कथन सुन कर धनकु वर ने कहा—पिताजी,

छाज यह कहने की आवश्यकता क्यो हुई ? सै तो इन भाइया
को आप के ही तुल्य मान कर सोचता हूं, कि मेरे चार पिता
हैं, इसिलए सेरे समान सद्भागी दूसरा कौन होगा ! सै,
इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने के लिए सदैव
तैयार रहता हूं, और ऐसा करना मेरा कर्त्व भी है !

धनमार श्रीर धन्ना की बातें सुन कर वन्ना के तीनो भाई श्रापस मं कहने लगे, कि—िपता-पुत्र कैसी कपटभरी बातें सुना रहे हैं। जैसे इनका कपट कोई समझता ही न हो। इम तरह की मीठी बातें करना कपटिया का स्वभाव ही होता है। नीतिकारों ने कहा ही हैं —

असती भवति सलज्जा, क्षार नीरं च शीतल भवति। दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति च धूर्तं जनः॥ श्रयांन् — हराचारिणी स्त्री लज्जावती होती है, खारा जल ठएडा होना है, पाखरडी ज्ञानी बनता है, श्रोर धूर्त लोग प्रिय चोलने वाले होते हैं।

छापस में इस तरह कहते हुए तीनों आई घनसार से घोले कि—पिताजी, आप इस तरह की वातें रहने दीजिये। गेमी वातों से कोई लाभ नहीं है। यनसार ने उनमें पूछा कि फिर तुम लोग क्या चाहते हो ? उन तीनों ने उत्तर दिया कि आप हम तीनों की अपेक्षा धन्ना को वड़ा सद्भागी मानते हैं, इसलिए किसी परीक्षा द्वाग इस विषय का निर्णय हो जाना चाहिए।

प्रपंत तीतो लडकां का आग्रह मान कर धनसार सेठ ने अपने चारों लडकों को तीन तीम माशा सोना देते हुए कहा कि—इस सोने द्वारा एक दिन कमाई करके जो यह मेरा मोना मुक्ते लौटा देगा और उस एक दिन की कमाई से अपने सारे कुटुन्य को भोजन करा देगा वही सद्भागी है। जो कुटुन्य को जितना अन्छा भोजन करावेगा, वह उतना ही वडा सद्भागी साना जावेगा और जो अपेक्षा कुत जितना खराय सोजन करावेगा, वह उतना टी हतभागी माना जावेगा।

धनसार के तीना लड़जां ने पिता द्वारा कही गई वात स्वीकार करके तीस तीस माजा सोना ले लिया, ख्रीर फिर यहा कि—भाग्य-परीक्षा के लिए ख्रापने जो मार्ग निकाला है वह तो ठीक है, परन्तु आप, हम तीनों भाइयों में भेद क्यों डालना चाहते हैं। घन्ना के भाग्य के सामने हम तीनो ही के भाग्य की परीक्षा होनी है, इसलिए हम तीनो आपके द्वारा दिये गये सोने द्वारा तीन दिन तक सम्मिलित न्यापार करेंगे, श्रीर तीन दिन तक कुटुम्ब के लोगो को भोजन करा देंगे। लड़कों के कथन को सुन कर सेठ ने उनसे कहा कि— ठीक है, तुम लोग ऐसा करो। उन तीनों से यह कह कर सेठ ने धन्ना से कहा कि—तुम श्रभी तीन दिन तक कुछ न्यापार न करो, चौथे दिन न्यापार करना। धन्ना ने पिता का यह कथन स्वीकार किया श्रीर सोना लौटा दिया।

धनसार के तीनों पुत्र, पिता द्वारा दिया गया तीस तीस माशा सोना लेकर व्यापार करने के लिए चले। उन्होंने तीन दिन तक खूब परिश्रम किया, फिर भी उन्हें पर्याप्त लाम नहीं हुआ। उन तीन दिनों के लिए उन्होंने कुटुन्ब के लोगों को पहले से ही भोजन के वास्ते आमन्त्रण दे रखा था, इसलिये उन्हें कुटुन्ब के लोगों को भोजन तो कराना ही पड़ा, परन्तु उनको व्यापार में अधिक लाभ नहीं हुआ। था इसलिए वे कुटुन्ब के लोगों को अच्छा भोजन न दे सके। उनने कुटुन्ब के लोगों को ऐसा रुखा-सूखा भोजन कराया, जो नित्य के साधारण भोजन से भी गया बीता था। उनके द्वारा कराये गये भोजन से कुटुन्ब के लोग असन्तुष्ट ही रहे, और कुल लोग तो अस्वस्थ भी हो गये। यह देखकर धनसार ने उनसे कहा—तुमने यह क्या किया। यदि तुम लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं

हुआ था, तो सुझमे कहने। मैं कुटुम्ब के छोगों को ऐसा भोजन करा देता, जिससे वे अस्वस्थ या असन्तुष्ट तो न होते। पिता के इस क्यन के उत्तर में तीनों भाई रुष्ट होकर कहने लगे कि हम तीनों ने ज्ञापनी जिक्त थर व्यापार में प्रयत्न किया, किंग् भी यदि जिथित लाभ नहीं हुआ तो इसका हम क्या करें। क्या शुटुन्य के लोगों को अपने किसी गरीय शुटुन्दी के यहा गरीवी का भोजन न जरना चाहिए। हम से जो कुछ हुत्रा, बह इमने किया जब देखेंगे कि आपका मद्भागी वेटा थना क्या करता है और केमी कमाई करके कुटुम्ब के लोगो को कमा प्रन्छ। योजन देता है। पुत्रों के कथन के उत्तर में वननार ने कहा कि जो हुआ मां हुआ, लेकिन अब शान्त रही प्रीर भाई-भाई प्रतिस्पर्द्धी न करो। धन्ना तुम तीला से छोटा है। जद तुम लोग भी धाधिक कमाई न कर सके, तो वह केसे कर मकेगा। ऐमी दक्षा में कुटुन्य के छोगों को व्यर्थ ही कण्ड में ठाठ कर अपने घर की हमी कराना अनुचित है।

धनमार सेठ के जथन के उत्तर में तीना लड़के नाराज होकर कहन लगे कि—ऐपा न होगा। श्रापको धन्ना की परीक्षा लेनी ही होगी। लड़कों की हठ देखकर धनसार ने घन्ना को बुलाया श्रीर उसमे कहा कि—तुम मुझ से तीम माजा सोना लेकर उपसे एक दिन ज्यापार करो श्रीर उस एक दिन के ज्यापार की श्राय से कुटुम्च के लोगो को भोजन कराश्रो। पिता की बात सुनकर धन्ना ने बनसार से प्रार्थना की कि— पिताजी, यद्यपि वणिक पुत्र होने के कारण वाणिज्य करना मेरा व्यवसाय ही होना चाहिए, परन्तु आभी मैं बालक हूं, इस योग्य नहीं हूं कि स्वतन्त्र रूप से व्यापार करके श्रव्छी श्राय कर सकूं। यदि मैं ऐसा कर भी सकू, तब भी मुक्ते भाइया की प्रतिस्पद्धी में न उत्तरना चाहिए। यदि मेरे ज्येष्ठ वन्धुगण मुझ से असन्तुष्ट हो, तो या तो मुक्ते विदेश भेज दीजिये या श्रलग कर दीजिये, परन्तु भाइयों की प्रतिद्वन्द्विना में न उत्तारिये। ऐसा करने से हानि की ही सम्भावना है।

धन्ना का कथन सुन कर धनसार ने अपने तीनों छडकों से कहा, कि धन्ना ठीक कहता है। यदि तुम छोग कहो, तो मैं धन्ना को विदेश भेज दूं, या इसे अछग कर दूं। यह अपने बड़े भाइयों की प्रतिस्पर्की नहीं करना चाहता।

धनसार के कथन के उत्तर में धन्ना के तीनो आई कहने छगे कि—आपकी इस युक्ति को रहने दीजिये! आपने हम छोगो की परीक्षा लेकर कुटुम्ब के छोगो के सामने हमको तुच्छ बनाया, और अब धन्ना की परीक्षा के समय टाछ। दूछी करते हैं। धन्ना को विदेश मेजन या अछग करने की बात पर फिर विचार करेंगे। अभी तो जिस तरह हमारी परीक्षा छी, उसी तरह धन्ना की भी परीचा छीजिये।

भाइयों का कथन सुनकर धन्ना भी आवेश में त्रा गया। उसने धनसार से कहा कि पिताजी, सेरे भाइयों की इच्छा ेसी ही है तो मैं भी परीक्षा दूंगा। कला श्रीर विद्या में घन्ना ने अकुनआस श्रादि भी मीखा था। उमने अकुन देखकर घनसार सेठ से तीस माशा मोना लिया, तथा ज्यापार करने के लिए घर से निकल पड़ा। घनमार सेठ के घर से कुछ ही दूर ईश्वरदत्त नाम के एक सेठ की दुकान थी। श्रपने घर से निकल कर धन्ना ईश्वरदत्त संठ की दुकान पर श्राया। उम समय ईश्वरदत्त सेठ एक पत्र पढ़ रहा था। उम पत्र के उल्टे श्रक्षर पत्र की दूसरी श्रोर भी दिग्गाई दे रहे थे। धन्ना ने उल्टे श्रक्षरों को पढ़कर पत्र का श्राय समझ लिया। उमने जान लिया कि यह पत्र श्रमुक जगह का है श्रीर इममें लिखा है कि श्रमुक वजाग श्रमुक-श्रमुक माल लेकर शा रहा है, माल श्रन्छा है, खरीड लेना।

पत्र का प्राश्य ममझ कर धन्ना श्रपने घर श्राया। उधर ईश्वरत्त सेठ ने पत्र पढ कर श्रपने मुनीम-गुमाश्तों को श्राता ही, कि तुम लोग भोजन करके नगर के श्रमुक मार्ग पर जाश्रो। उबर से श्रमुक बजारा श्रमुक-श्रमुक माल लेकर श्रा रहा है, वह माल रारीद लेना। सेठ की श्रात्तानुमार उसके मुनीम गुमाश्ते भोजन श्रादि से निवृत्त होकर रवाना हो उससे पहले धन्ना घोडे पर बठ कर उम श्रोर रवाना हो गया, जिथर से बजारा श्रा रहा था। बजारे के समीप पर्नेच कर धन्ना ने श्रपना परिचय देते हुए उससे कहा, कि - सैने रान को खपना परिचय देते हुए उससे कहा, कि - सैने रान को खपना में यह देखा, कि तुम माल लेकर पुरपइठान नगर को श्रा रहे हो। यह स्वप्न देखकर मैंने सोचा कि मुक्त व्यापार करी नहीं

किया है, इसिछए तुम्हारे माल को खरीद द्वारा मैं व्यापार प्रारम्भ कर्छ।

पन्ना ने बजारे से खुदा-सरी वातें की। घना की वातों से बजारा प्रसावित हो गया। उसने कहा कि — मुक्ते तो अपना साल वेचना ही है। तुम साल देख कर साब कहो। यदि हो गया तो सब बाल तुम्हे ही दे दूंगा।

धन्ना ने पाल देखकर वजारे से भाव तय किया, श्रीर सब माल का सोंदा करके सोंदे की साई (बयाना) में उसने श्रापने पिता से प्राप्त तीस माशा सोना वजारे को दे दिया। सोंदा पक्का कर के, धन्ना वहीं पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा।

सौदा हो जाने के कुछ देर पश्चात् ही ईश्वरदत्त सेठ के मुनीम गुमाश्ते बजारे के पास आये। वे लोग बजारे से कहने लगे, कि—आप हमारे शहर में माल लाये, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। देखें, आप कौन-कौनसा और कैसा माल लाये हैं। ईश्वरदत्त के मुनीम गुमाश्तो के कथन के उत्तर में बजारे ने कहा, कि—अब माल देखने से क्या लाभ! माल का सौदा हो चुका है, और मैं माल वेच चुका हूँ। अब तो मैं माल देकर मूल्य लेने का ही अधिकारी हूँ।

बजारे का यह कथन सुनकर ईश्वरदत्त सेठ के मुनीम गुमाश्ते आश्चर्य में पड़ गये । उन्होंने बजारे से पूछा कि— तुम्हारा माल किसने खरीद लिया है ! वजारे ने उत्तर दिया, कि—धनमार मेठ के लड़के बन्ना ने खरीद लिया है, जो उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है।

ईश्वरदत्त मेठ के मुनीम गुमाश्ते आपस में कहने लगे, कि—यह तो अच्छा नहीं हुआ। इस माल के भरोसे सेठ ने वहुनों से मीदा कर लिया है, और माल घना ने खरीद लिया! धन्ना को यदि यह माल्म हो जावेगा, कि ईश्वरदत्त सेठ ने माल इना कर लिया है. तो वह माल का बहुत मुनाफा मागेगा। इमलिए यहीं पर धन्ना को कुछ मुनाफा देकर उससे गाल खरीद लेना चाहिए। खाली हाथ जाकर सेठ को मुंह कैसे बनावेगे।

उस प्रकार सोचकर ईश्वरटल सेठ के मुनीम गुमारते धना के पास गये। उन्होंने धन्ता से माल के सम्बन्ध में यान चीन की, श्रीर प्रन्त में यह तय हुत्रा कि धन्ता एक लाख रूपया गुनाफा लेकर माल ईश्वरदत्त सेठ को है है। धन्ता ने एक लाख रूपया गुनाफा लेकर माल ईश्वरदत्त सेठ को है है। धन्ता ने एक लाख रूपया गुनाफे एक माल छोड़ दिया। उसने ईश्वर को सुप्तीम से एक लाख रूपये की हुएही लिखवा ली, श्रीर साई में दिया हुश्रा तीस माशा सोना वापस लेकर अपने घर चला श्राया। घर शाकर उसने घनमार सेठ को तीस माशा सोना वापस कर दिया। धनसार सेठ ने उससे पूछा कि—इस माने द्वारा तूने क्या कमाया? धन्ता ने बंजारे के गाल के मोर का बृतात सुनाकर धनमार से कहा, कि—खाप वी छुपा से मैंने एक लाख रूपया प्राप्त किया है।

दूसरे दिन धन्ना ने प्राप्त एक लाख रुपये में से एक हजार रुपये द्वारा तो कुटुम्बिया को भोजन कराने की व्यवस्था की और शेष ६६ हजार रुपयों के वह तीन जोड़ आभूषण लाया। यह करके धन्ना ने कुटुन्बियों को भोजन के लिए ष्ट्रामन्त्रित किया । कुटुम्ब के छोगों ने धन्ना के भाइयों द्वा**रा** कराये गये भोजन को हिन्द में रख कर-पहले तो धनना का श्रामन्त्रण अस्वीकार कर दिया, परन्तु अन्त मे धन्ना की नस्रता त्र्यौर वाक्पटुता से सब ने त्र्यामन्त्रण स्वीकार कर लिया। धन्ना ने, सब कुदुम्बियों को श्रेष्ठ तथा रुचिकर भोजन कराया। धन्ना द्वारा दिये गये भोजन से प्रसन्न होकर कुटुम्ब के सब लोग धन्ना की प्रशसा करने लगे। कुटुन्बियों को भोजन करा चुकने पर धन्ना ने सब के सामने अपनी तीनों भीजाइयों को एक-एक जोड आभूषण भेंट करके उनसे प्रार्थना की, कि - आप तीनों मेरे लिए माता के समान है, आपने प्रेमपूर्वक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए आप यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये।

धन्ता द्वारा भेंट किये गये आभूषण पाकर श्रीर उसकी नम्न प्रार्थना सुनकर धन्ना की तीनों भोजाइयां गद्-गद् हो उठीं। वे धन्ना को धन्यवाद देने लगी। उपस्थित कुटुम्बी लोग भी धन्ना की प्रशासा करने लगे। धनसार सेठ भी धन्ना द्वारा की गई सब व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार श्रीर सब लोग तो धन्ना से प्रसन्न हुए, लेकिन धन्ना के तीनों भाई धन्ना द्वारा कुटुम्ब को दिया गया भोजन देखकर

तथा सब लोगों के मुहसे वजा की प्रशसा सुनकर जल गये। वजा ने उनकी पित्तयों को आभूषण दिये यह बात भी उनका हदय जलाने वाली ही हुई।

धन्ना के भाइयों को इस परीक्षा की घटना पर से जान हो जाना चाहिये या और उन्हें पिना द्वारा की जाने वाली धन्ना की प्रश्नमा ठीक माननी चाहिए थी। धनसार की नरह उन तीनों भाइयों की पिनयों ने भी अपने-अपने पित से धना की प्रश्नमा की, और उसे सद्भागी बताया। साथ ही फुटुम्ब के लोग भी धन्ना की प्रश्नसा करने थे। इन मब बातों को हिए मे रावकर धन्ना के लिये उनकी प्रश्नसा असहा न होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धन्ना की प्रश्नसा सुनकर उन नीनों का हृदय दग्य हो उठा। हुएटों का यह स्वभाव ही होना है। भर्व हिर ने कहा है--

अक्रमणत्यम रारणविष्रह परधने वरयोपिति च रप्रहा। सुजन-वन्युजनेष्वमहिष्साुता प्रकृतिमिद्धमिद् हि दुरात्मनाम्।।

श्रणीत्—निर्दयता रामना, निष्मारण लडाई झगड़ा करना, पर धन, परस्त्री पर मन चलाना, श्रीर सज्जनों तथा पन्धुजनों की उन्नित पर कुडना, ये छ. श्रवगुण दुष्टों में स्वभाव में ही होते हैं।

पना यी प्रशमा में जलने हुए धना के तीनो भाई प्रापन में पहने लगे कि—श्रापन का केवल पितानी ही घना की प्रशंसा करते थे, लेकिन श्रव तो कुटुम्ब के सभी लोग धन्ना की प्रशंसा करने लगे हैं। साथ ही, नगर में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। नगर के लोग भी कहते हैं, कि धन्ना बहुत होशियार श्रोर न्यापार कुशल है। उसने ईश्वरदत्त सेठ के यहां पत्र को पीछे की श्रोर से पढ़कर बजारे का माल खरीद लिया, श्रोर फिर ईश्वरदत्त से ही एक लाख रुपया मुनाफा ले लिया। इस तरह दूसने लोग तो धन्ना की प्रशसा करते ही हैं, लेकिन हमारी पित्नयां भी उसकी प्रशसा कर रही हैं, धन्ना ने श्राभूषण देकर उन्हें भी स्वयं की श्रोर कर लिया है। इस प्रकार धन्ना की प्रशसा के सम्मुख हम लोग तुच्छ बन रहे हैं।

धन्ना की प्रशसा पर पानी फेरने का विचार करके तीनो भाई फिर धनसार सेठ के पास गये। उन्होंने प्रसङ्ग निकालकर धनसार सेठ से कहा कि—पिताजी, हमने आप से कहा ही था, कि धन्ना में बहुत दुर्गुण हो गये हैं, आप धन्ना की प्रशसा मत कीजिये। लेकिन आप नहीं माने। अन्त में उसका दुर्गुण प्रकट हुआ। ही, और नगर के सब लोग उसकी निन्दा कर रहे हैं। आपने भाग्य परीक्षा के लिये जो तीस-तीस माशा मोना दिया था, हम लोगा ने उस सोने द्वारा व्यापार ही किया, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया। लेकिन धन्ना ने तो ईश्वरदत्त सेठ के यहां उसके नाम का पत्र पीछे की ओर से पढ़कर उसकी आड़त में आने वाला माल खरीद लिया और फिर उसी से एक लाख रुपया मुनाफा ले लिया। धन्ना का यह कार्य कैसा अनुचित

या। इस कार्य के कारण धन्ना की सब जगह निन्दा हो रही है। भविष्य से उसे अपनी दुकान पर कौन आने देगा! साहुकार के लठक के लिए यह कितने कलक की बात है। इसके
निया उसने केवल नीस माजा सोने के आधार पर कितना
अविक माल प्रशेद हाला था। यह तो अच्छा हुआ कि ईश्वर
दन को दस माल की आवश्यकता थी इसलिए उसने नका
देकर माल ले लिया, लेकिन यदि वह माल न लेता और सव
गाल धन्ना के ही गले पड़ना तो केमी कठिनाई होती! उस
दशा में प्रनिष्ठा बचाना कठिन हो जाता। इसलिए हम आपसे
कएन है, कि—आप धन्ना की व्यर्थ प्रशंसा करके अनुचित काम
करने के लिए उसका माहम मत बढ़ाइये।

लड़ को बात मुनकर धनमार सेठ ने अपने मन में सोना, कि मेरे इन लड़ को से अपने छोटे भाई धन्ना की बड़ाई नहीं मारी जाती। जिस प्रकार वर्षा होने पर और सब वृत्ता तो हुने हो जाते हैं, लेकिन जवास सूख जाते हैं, जमी तरह यूनरे मन लोग तो धन्ता नी प्रशास करके या प्रशास मुनकर प्रमान हों हैं. लेकिन जान पड़ना है कि ये तीनो भाई धन्ना नी मार्थ में जल गये हैं। सेने, इन्हीं का ज्यन मानकर इनकी न्या प्रमा की परीक्षा की थी। उस परीक्षा में घन्ना इन सब में में पट रहा इसलिए इनको ज्ञाना हो जाना चाहिए या तथा पत्ना के प्रति प्रभिष्ठ प्रेम रखना चाहिए था, लेकिन ये लोग नो प्रोर कल रहे हैं।

इस तरह सोचता हुआ घनसार. अपने तीनों छढ़कों को घन्ना के प्रति स्नेह रखने और उसकी प्रशसा से प्रसन्न होने के छिए समझाने छगा। इसके छिए उसने एक ट्रांत भी दिया।

अपने तीनों लड़कों को समझाने के लिए धनसार सेठ कहने लगा, कि-तीन मुनि थे। जिन में से एक उत्कृष्टि बहारी थे। एक दिन वे उत्कृष्टि बहारी मुनि एक आविका के यहां भिक्षा के लिए गये। वह आविका मुनि को शुद्ध आहार देने लगी, लेकिन मुनि को अपने अभिग्रहानुसार किसी प्रकार की कमी जान पड़ी, इसलिए वे आहार न लेकर आविका के यहां से चुपचाप चले गये। उन मुनि के जाने के पश्चात्, उसी आविका के यहां दूसरे मुनि भिक्षा के लिये गये। आविका ने उन दूसरे मुनि को भोजन दिया, और फिर उनसे कहा, कि महाराज, अभी कुछ समय पहले अमुक मुनि खाये थे। यही आहार मैं उन्हें भी देने लगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गये। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उन मुनि ने यह आहार क्यों नहीं लिया था ?

श्राविका के प्रश्न के उत्तर ये उन मुनि ने कहा, कि वे महामुनि श्राभिष्रह्थारी हैं। इस उनके चरणों की रज के समान भी नहीं हैं। उनने श्रापने श्राभिष्ठह में किसी प्रकार की कमी देखी होगी, इससे यह आहार न लिया होगा। दूसरे मुनि का यह उत्तर सुनकर श्राविका ने श्रापने मन में कहा, कि-वे पहले मुनि भी धन्य हैं, श्रीर वे दूसरे मुनि भी धन्य हैं। दूसरे मुनि के जाने के पश्चात उसी श्राविका के यहां तीसरे मुनि भिक्षा लेन के लिये गये। श्राविका ने तीसरे मुनि को श्राहार पानी देने के पश्चात उनमें कहा कि-पहले श्रमुक मुनि श्राये थे। मैं उन्हें इसी श्राहार में से श्राहार देने लगी थी, परना ये विना श्राहार लिये ही चले गये। फिर श्रमुक मुनि श्राये जिन्होंने दस श्राहार में से श्राहार लिया। मैंने उनसे पहले मुनि के श्राहार न लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि ये पहले मुनि उन्होंदि श्राहार की कभी देखी होगी इसलिये श्राहार न लिया होगा। पहले मुनि के विषय में दूसरे मुनि ने ना एमा कहा, लेकिन श्राप उन दोनों मुनियों के विषय में त्या प्रदेते हैं १

तातिका के प्रश्न के उत्तर में उन तीमरे मुनि ने कहा, कि-वह पहला माधु बगुलाभक्त है। वह एक जगह आहार न लगर दूसरी जगह आहार लेना है, और इस प्रकार पायरह पणाना है। नवा वह पूसरा साधु मुख्यमगली है। वह मीठी-मीठी णांग बहुत करना है, और लसा समय देखना है, वैसी बान जुने लगता है। उन दोनों ने तो में ही अच्छा हूँ, जो राधं थी मीठी धान भी नहीं करना, न उस पहले मुनि की नरण है। ही हरना है।

ीसरे सुनि पा यह क्यन सुनकर श्राविका ने श्रपने यह से गए। कि-ये नीसरे रुनि ईपीलु हैं। ये दूसरे की निन्दा करके स्वय घड़े यनना चाहते हैं।

यह कथा सुनाकर धनसार सेठ ने अपने तीनों लडकों से कहा, कि-इस दृष्टान्त पर से तुम लोग अपने लिये भी विचार करलो, श्रौर यदि पहले सुनि की तरह नही बन सकते नो दूसरे मुनि की तरह के तो बनो ! तीसरे मुनि की तरह धन्ना से ईषा तो नहीं करो। वे दूसरे सुनि स्वय पहले की तरह के न थे, फिर भी उनने पहले मुनि की निन्दा तो नहीं की यह तो नहीं कहा, कि पहले मुनि होगी है। उसने पहले मुनि को, स्वयं से उत्कृष्ट ही माना। लेकिन तीमरे मुनि ने तो दोनों ही को बुग बताया । इसका कारण यह था, कि उन तीमरे मुनि में कुछ शिथिलता थी। अन्त में उन तीसरे मुनि की शिथिलता लोगो को मालूम हो ही गई और सब लोग उन्हें धिक्कारने लगे। इसी तरह यदि तुम लोग स्वय भी धन्ना की तरह बन सको तब तो श्रच्छा ही है, लेकिन यदि वैसे नहीं बन सकते तो जिस तरह दूसरे मुनि ने पहले मुनि की निन्दा नहीं की, किन्तु उन्हें स्वय से उत्कृष्ट माना, उसी तरह तुम भी धन्ना को अपने से उत्कृष्ट तो मानो ! तीसरे मुनि की तरह धन्ना की निन्दा तो न करो । यदि व्यर्थ ही धन्ना की निन्दा करोगे, तो जिस प्रकार तीसरे मुनि विक्छार के पात्र बने, उसी प्रकार लोग तुम्हें भी धिककार देंगे। धन्ना ने ईश्वरदत्त के यहां उल्टा कागज पढने श्रीर माल खरीदने श्रादि का जो कार्य किया, वैसा कार्य करके धन कमाने की छोर से तुम्हे किसी ने रोकातो था नहीं । फिर तुम छोग धन्ना की निन्दा क्यो करते हो १

## [ 3]

## पुःन भाग्य परीक्षा

- そってからないかかかし

तीजी भिले न भाग्य विन, हुन्तर करें। हजार।
ो तर पात्रे साहबी विना सुद्धत के प्यार॥
विना सुद्धत के सार सात सागर फिरी आये।
भटक गरे जिन काज गाठ की लाज गमाये॥
वित दीनक्ष्येज नशी दिशि देखी दीडी।
हन्तर करो हजार भाग्य विन भिले न कोडी।

प्राणी का पूर्व को हारा भारत के अनुसार ही वस्तु की वाजि प्रभाषि हो भी है। उस्तु पाति के लिए कोई कितना भी एका के विकित परि उसके भारत से वस्तु प्राप्त होना नहीं कि उप कि का लिए का होना नहीं के के का विकासित हो से की एका विकासित परिणाम देने आले हो जाने है। लेकिन यहि भाग्य के प्रकृत दिश्या गर्मा मार्ग इन दा हो प्रभा हो कर ही रहनी है, फिर का उसमें प्रभा मार्ग इन ही को स्वोच सो साम्य से होने पर वस्तु जिना प्रयास के अनुभा हो पर वस्तु जिना प्रयास के अनुभा हो निल जानी है। यह

बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। धन्ना के भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया फिर भी वे कुटुम्बियों को एक एक दिन भोजन करा सकं इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सके, लेकिन धन्ना को नाम मात्र के प्रयत्न से ही एक लाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को श्रपने भाग्यानुसार ही लाभ हानि की प्राप्ति होती है, प्रयत्नानुसार नहीं। ऐसा होने पर भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बैठा रहना चाहिए किन्तु प्रयत्न करना चाहिए श्रीर प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करना चाहिए श्रीर प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार

> कमीयत्तं फल पुंसा बुद्धिः कमीनुसारिणी । तथापि सुधिया भाव्य सुविचार्येव कुर्वता ॥

श्रयीत्— यद्यपि मनुष्य को कर्म के श्रनुसार ही फल मिलता है श्रीर वृद्धि भी कर्मानुमार होती है, फिर भी प्रत्येक काम मोच विचार कर करना चाहिये। श्रीर भी कहा है—

## क्छीवा द्वमुपासते

अर्थात्—भाग्य के भरोसे हीजडे (कायर) रहते हैं, वीर तो पुरुपार्थ करते ही रहते हैं, भाग्य के भरोसे अकर्मण्य बन कर नहीं वैठते।

दमके अनुमार मनुष्य को भाग्य के महारे अकर्मण्य अन कर प्रदेश चाहिए, न विना विचारे कोई काम ही करना चाहिए। किन्तु विचारपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य या कर्नांच्य है। भाग्य भी पुरुषार्थ करने पर फलता है। चन्ना भाग्यज्ञाली या. फिर भी उमने पुरुषार्थ नहीं त्यागा, न विना मीचे नगफे कोई कार्य ही किया। परिणाम क्या हुआ, यह एथा ने प्रकट ही है। वास्तव में पुरुषार्थी पुरुष को ही भाग्य भी महायन। प्राप्त हो सकती है। आलमी या निरुचमी को भाग्य भी महायन। नहीं देना।

वनसार ने अपने तीनां पुत्रों को बहुत समझाया, किन्तु उत पर कोई प्यनुकृत असर नहीं हुआ। वे धनमार से कहने लंगे, कि एमने तो बन्ना के विषय में आपसे ठीक बात कही, कि रिन आप तो उसका उन्हा अर्थ करते हैं। हम कहते हैं, कि भना की प्रश्नि किसी दिन अपने घर का नारा धन भी नष्ट पर देशी, पार अपनी प्रतिष्ठा भी मिही में मिला देशी। वेकि पार की उन्हें धन्ता को प्रश्नि का समर्थन करके हमें प्रथमी हैं को को को को प्रश्नि का समर्थन करके हमें प्रथमी हैं को का सो हैं कि बन्ता सहभागी हैं पार से लंग हमांगी हैं। उसी कारण आप हमारे कबन कि उपना को प्रभागी हैं। उसी कारण आप हमारे कबन कि उपना का से के प्रथम को हह हो गया कि धन्ता सहभागी हैं। तथा आप हम लोगों से भी पत्री पाहने हैं, कि हम लोग स्वय को हनभागी और भी परी पाहने हैं, कि हम लोग स्वय को हनभागी और भी परी पाहने हैं, कि हम लोग स्वय को हनभागी और

बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। धन्ना के भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया फिर भी वे कुटुन्बियों को एक एक दिन भोजन करा सकें इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सकें, लेकिन धन्ना को नाम मात्र के प्रयत्न से ही एक लाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को अपने भाग्यानुसार ही लाभ हानि की प्राप्ति होती है, प्रयत्नानुसार नहीं। ऐसा होने पर भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बैठा रहना चाहिए किन्तु प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करना चाहिए और प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार

> कर्मायत्तं फल पुंसा बुद्धिः कर्मानुसारिणी । तथापि सुधिया भाव्य सुविचार्येव कुर्वता ।।

अर्थात्— यद्यपि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और वृद्धि भी कर्मानुमार होती है, फिर भी प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिये। और भी कहा है—

## क्लीवा देवगुपासते

त्रर्थात्—भाग्य के भरोसे हीजड़े (कायर) रहते हैं, वीर तो पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, भाग्य के भरोसे अकर्मण्य बन कर नहीं बैठते। इसके अनुमार मनुष्य को भाग्य के सहारे अकर्मण्य बन कर बंठना चाहिए, न बिना विचारे कोई काम ही करना चाहिए। किन्तु विचारपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य का कर्त्त व्य है। भाग्य भी पुरुषार्थ करने पर फलता है। चन्ना भाग्यजाली था, फिर भी उसने पुरुषार्थ नहीं त्यागा, न बिना सोचे समस्ते कोई कार्य ही किया। परिणाम क्या हुआ, यह कथा से प्रकट ही है। वास्तव से पुरुषार्थी पुरुष को ही भाग्य की सहायता प्राप्त हो सकती है। आलसी या निरुद्यमी को भाग्य भी सहायता नहीं देता।

धनसार ने अपने तीनो पुत्रों को बहुत समझाया, किन्तु उन पर कोई अनुकूल असर नहीं हुआ। वे धनसार से कहने लगे, कि हमने तो घन्ना के विषय में आपसे ठीक बात कही, लेकिन त्याप तो उमका उल्टा त्यर्थ करते हैं। हम कहते हैं, कि धन्ता की प्रवृत्ति किसी दिन अपने घर का सारा धन भी नष्ट कर देगी, ऋौर ऋपनी प्रतिष्ठा भी सिट्टी में मिला देगी। लेकिन आप तो उल्टे धन्ना की प्रवृत्ति का समर्थन करके हमें अपराधी ठहरा गहे हैं। स्त्राप समझते हैं कि धन्ना सद्भागी है और हम लोग दुर्भागी हैं। इसी कारण श्राप हमारे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। उसने ईश्वरदत्त सेठ से एक छाख रुपया लिया इस बात से आपका यह विश्वास और भी दृढ हो गया है कि धन्ना सद्भागी है । तथा आप इस छोगों से भी यही चाहते हैं, कि हम लोग स्वयं को हतभागी और धन्ना को सद्भागी मानकर उसकी प्रशसा करें। परन्तु ऐसा

कदापि नहीं हो सकता । धन्ना सद्भागी नहीं है। आप फिर परीक्षा कर लीजिये। धन्ना की चालाकी एक वार चल गई, बार-बार उसकी चालाकी नहीं चल सकती।

धनसार के तीनों पुत्रों ने इस प्रजार कह कर धनमार से इम बात का आग्रह किया, कि आप हमारी और धन्ना की फिर परीक्षा लीजिए। उन्होंने परीक्षा के लिए धनमार सेठ को विवश कर दिया, तब धनसार सेठ ने अपने उन तीनों लड़कों को साठ-साठ माजा सोना देकर लहा, कि-यह सोना सुसे वापस कर देना, और इसके द्वारा एक दिन में जो आय हो उससे तुम तीनों एक एक दिन कुटुम्ब के लोगों को भोजन करा देना।

पिता से सोना लेकर तीनो भाइयो ने आपस में परामर्श किया कि अब अपने को भी किसी न किसी उपाय से धन्ना की तरह अधिक द्रव्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार परामर्श करके तीनो भाई तीन दिन तक बहुत दौड़े, लेकिन अधिक द्रव्य प्राप्त न कर सके। तीनों ही दिन, उन्होंने छुटुन्चियों को क्खा-सूखा भोजन कराया। छुटुन्बी छोग उनके द्वारा दिये गये भोजन से असन्तुष्ट ही रहे और कहने छगे कि-ये लोग व्यर्थ ही धन्ना से ईषी करके हम छोगा को भी कष्ट क्यों देते हैं।

चौथे दिन तीनो भाइयो ने धनसार से कहा कि-हमारी परीक्षा तो हो गई। इस समय हमारे दिन श्रच्छे नहीं हैं, इस-लिये प्रयत्न करने पर भी हम लोग श्रिधक धन प्राप्त न कर मके, लेकिन श्रव धन्ना की परीक्षा छो। देखें धन्ना क्या करता है! हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यदि श्राज नहीं तो श्रीर कभी, विजय सत्य की ही होगी तथा धन्ना की चाछाकी प्रकट हो ही जावेगी।

मेठ ने धन्ता को बुला कर उससे कहा कि-इन तीनों की तरह तुम भी परीक्षा दो। मेरे से माठ माजा सोना लेकर उसके द्वारा एक दिन में जो आय करो उससे कुटुन्वियों को एक दिन भोजन करा देना, तथा मेरा सोना सुमें वापस लीटा देना। धन्ता ने पहले की ही तरह धनसार से यही कहा कि—में अपने बड़े भाइयों की प्रतिस्पद्धी में नहीं उतरना चाहता, आप मुमें इनसे दूर कर दीजिये आदि, और बन्ना के इस कथन पर से बनसार ने भी अपने तीनों लड़कों को समझाया, परन्तु वे नहीं माने। उनने यही कहा कि—धन्ना को भी हम लोगों की नरह परीक्षा देनी होगी।

भाइयां का दुराप्रह् देख कर धन्ना ने पिता से साठ गाशा मोना ले लिया। उसने शकुन देखकर यह निश्चय दिया कि, आज गुक्ते पशु द्वारा लाभ होगा, इसलिए मुक्ते इस सोने द्वारा पशु मम्बन्धी ज्यापार करना चाहिये। इस प्रकार निश्चय करके वह उस बाजार में गया, जहा पशुआं का क्रय-विक्रय होता था। उस बाजार में उसने एक ऐना में हा देखा, जो उसकी हिएट में सुलक्षण एव अपराजयी था। धन्ना ने पाच साशा सोना देकर वह मेंटा स्मीद लिया। बन्ना के तीनों भाई, धन्ना के पीछे-णीछे यह देखने के लिए लगे ही हुए थे, कि देखें आज धन्ना क्या व्यापार करता है! धन्ना को मेंदा खरीदते देखकर वे लोग हॅसने लगे और आपस में कहने लगे, कि—अपन ने तो पिताजी से पहले ही कह दिया है कि धन्ना अपनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा। इसने मेंदा खरीदा है! सेठ का लडका होकर मेंदा लडावे, या मेंद्रे का अय-विक्रय करे, यह कितना अनुचित है!

धन्ना मेंढा लेकर चला। वही कुछ दूर पर मेढ़ों की लडाई हो रही थी। मेढा लिए धन्ना वहीं पर गया। पुरपइठान का राजकुमार ऋरिमर्दन, पशु-युद्ध का बड़ा रसिक था। इस-लिए मेढ़े। की लडाई के स्थान पर वह भी ऋपने मेंढ़े सहित उपस्थित था। अरिमर्दन ने, एक छ। ख रुपये की जीत-हार लगा कर श्रपना मेंढा दूसरे के मेंढ़े से लड़ाया। श्रारमर्दन का मेंढा पराजित हो गया, इसिछए ऋरिमर्देन एक लाख रुपया हार गया। श्रपने मेढ़े के हार जाने से श्ररिमर्दन को बहुत ही स्रेद हुआ। उसी समय धन्ना ने आगे बढकर अरिमर्दन से कहा कि-श्राप व्यर्थ ही दुख करते हैं। श्रापके इस में दे में विजयी होने के लक्षण ही नहीं हैं, ऐसी दशा में यह विजयी होता तो कैसे! त्राप इम मेरे मेढ़े को लडाइये, त्रीर देखिये कि यह किस प्रकार विजय प्राप्त करता है! ऋरिमर्दन ने कहा कि — कहीं यह तुम्हारा मेंढ़ा भी हार गया तो ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि मेरा मेंढ़ा कदापि नहीं हार सकता। यदि यह मेंढा हारा, तो वह हार मेरी होगी ऋौर जीता तो जीत आपकी होगी। श्राप निश्चन्त रहिये।

श्रारिमर्द्त नं धन्ता के हाथ में से मेंढा ले लिया श्रीर दो लाय रुपये की बाजी लगाकर उस मेंढ़े को दूसरे मेंढे के साथ लडा दिया। थोडी देर में धन्ता का मेढा जीत गया। सब लोग मेंट की प्रश्नाम करने लगे। श्रारिमर्दन भी बहुत प्रसन्त हुआ। उसने धन्ता से कहा, कि श्राज से तुम मेरे मित्र हो। इस मेढे ने जो दो लाख रुपये जीते हैं वे तुम लो, और यह मेंढा मुमे द दो। धन्ता ने उत्तर दिया कि-श्राप यह मेंढा भी रिखये श्रीर रुपये भी रिखये। जब श्राप मुक्ते श्रपना मित्र बनाते हैं, तब मैं श्रापसे रुपया कैसे लू।

धन्ना का यह कथन सुनकर, श्रारमर्दन ने उसे श्रापनी छानी में लगा लिया श्रोर कहा —िक तुम्हारा दिया हुआ मेंद्रा तो में स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये दो लाख रुपये तुम कुछ भी ममझकर स्वीकार करो । धन्ना ने उत्तर दिया, कि—में पापकी इम बात को तब स्वीकार कर सकता हूँ, जब श्राप भी मेरी एक बात स्वीकार करें। श्राप राजकुमार हैं। साधारण जनता श्रापक कार्य का श्रानुकरण करती है। इमलिये श्राप यह जुआ खंलने का कार्य त्याग दीजिये। हार जीत लगाकर इस नरह पशु लड़ाना, यह जुआ ही है। जब श्राप ही जुआ खंलते हैं, तब प्रजा क्यों न खेलगी ?

श्रिमिर्दन ने धन्ना का कथन ठीक मानकर कहा, कि-में भविष्य में जुलान खेलू गा। श्रिरमर्दन की प्रतिज्ञा सुनकर उपिथत लोग, श्रिरमर्दन श्रीर धन्ना की प्रशंमा करने लगे, लेकिन धन्ना के तीनों भाई श्रापम में कहने लगे कि-यह बड़ा धूर्त है ! यह बाजार से एक मेंढा पकड़ लाया, जिसके द्वारा इसने दो लाख रुपये भी कमा लिये श्रीर राजकुमार से मित्रता भी कर ली। साथ ही राजकुमार का जुश्रा खेलना भी छुड़ा दिया।

राजकुमार से मित्रता करके और दो लाख रुपये लेकर, धन्ना अपने घर आया। उसने सब रुपया धनसार के चरणों के पास रख कर उसे प्रणाम किया। दो लाख रुपया देख कर धनसार आश्चर्य में पड़ गया। उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने धन्ना से कहा, कि तूने केवल साठ माशा सोने से एक दिन में इतनी कमाई कर डाली। धन्ना ने उत्तर दिया कि, यह सब आप ही का प्रताप है।

दूसरे दिन, धन्ना ने सब कुटुम्बियों को भोजन के लिए आमन्त्रण दिया। उसने दो हजार रुपये लगाकर कुटुम्ब के लोगों को भोजन तथा किसी को बस्न किसी को आभूषण देकर, १६८ हजार रुपया अपनी तीनों भोजाइयों को दिया और उनसे प्रार्थना की, कि—मुझ बालक द्वारा दी गई यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये। धन्ना की भौजाइया, धन्ना द्वारा भेंट किया गया द्रव्य देखकर साश्चर्य प्रसन्त हुई। वे कहने लगीं, कि—ये देवर अपने लिए आशीर्वाद रूप हैं। अपने को इतना धन न तो पिता से ही मिला, न पित से ही। ये देवर अपने को इतना धन देकर भी किस प्रकार की नस्त्रना प्रदर्शित करते हैं ने आपस में इस प्रकार कहती हुई धन्ना की तीनों भोजाइया, धन्ना को आशीर्वाद देने लगीं और उसका कल्याण

मनान लगी। साथ ही कुटुम्ब के सब लोग भी धन्ना की प्रशंसा करने लगे।

भीजाड़यों को धन देने छीर उनका मम्मान करने के विषय में धन्ना ने यह सोचा या कि यदि भीजाड़या मेरे प्रति सतुष्ट रहेगी, तो सभव है कि इनके समझाने से भाई भी मतुष्ट रहें। छीर उनके हृदय में मेरे प्रति जो ईपी है उसे वे खाग है। कटाचित ऐसा न हुआ, किन्तु मेरे इस कार्य से भाइयों के हृदय में मेरे प्रति हो पहुआ, तो उनके कार्यक्रम की सूचना गुभे भोजाइयों हारा मिलती रहेगी, जिससे में साव-धान तो रह सक्गा। इस प्रकार भोजाइयों को प्रमन्त रखने से दोनों ही तरह लाभ हैं। इसके सिवा, इन रुपयों को में छपने पास रखेंगा तो इनके लिए किसी समय अनर्थ की सम्भावना हो सकती हैं। इसलिए मेरे पास जोखिम भी न रह पीर मेरी भौजाइया भी प्रसन्न रहे, ऐसा उपाय करना ही खन्छ। हैं।

धन्ना हारा किये गये भौजाइयो स्त्रौर कुटुम्बियो के सम्मान सरकार से नथा राजकुमार से उसकी मिन्नना हुई इस कारण सब लोग तो प्रसन्न हुए, परन्तु धन्ना के तीनों भाई जल भुन गये। लोगों के मुख से होती हुई धन्ना की प्रमान इन्हें पमए। ही हुई।

राजकुमार सं धन्ना की नित्रता हो गई थी इस कारण समय समय पर राजकुमार के यहां से धन्ना के लिए बुलावा भी लाना रता, और सवारी भी आया करती। धन्ता राज-लगर में निलने के लिए सम्मानपूर्वक जाया करता, तथा गदनेतिक ग्व सामाजिक वाना की चर्चा में भाग लेकर राज्यार हो उनित पराभद्यों भी दिया करना। इस कारण राज-हर्मचारिया के साथ ही, नगर निवासियों की भी हण्डि से धन्ना द्या कि गाना जाने लगा। लोग अपना हुख भन्ना को सुनाने लगे खोर घन्ना, वृध्यियों हा दुख मिटाने का प्रयस्त करने लगा। उसके द्वारा इस घर का सत्यानाज भी हो जावेगा । ऐसा होते हुए भी छाप धन्ना से कुछ नहीं कहने, बिल्क उसकी प्रशसा सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा स्वय भी प्रशसा करते हैं यह कैसी घुरी बात है। ऐसा करके छाप धन्ना को प्रोर खराब कर रहे हैं। नीतिकारों न कहा है कि —

> लालने बहवी दोषा ताडनं बहवो गुणा । तस्मात् पुत्र च शिष्य च ताडयेन्नतु लालयेत् ॥

स्त्रर्थात्—पुत्र तथा शिष्य का त्यार करने में बहुत दोप हैं, स्त्रीर ताडन करते रहने में बहुत गुण हैं। इसलिये पुत्र स्त्रीर शिष्य का लाड न करना चाहिये, किन्तु ताडन करना चाहिये।

धनमार जानता ही या कि ये तीनों श्रपने छोटे भाई धन्ना के प्रति ईंग्यों रखते हैं। इसिलये वह उन तीनों की बातें सुनकर टाला है दिया करता, श्रीर समय-समय पर उनकों समझाया भी जरता। एक दिन जब तीनों भाई धनसार के सामने धन्ना की बहुत निन्दा करने छगे, तब धनसार ने उनसे फहा कि-धन्ना तुम्हारा छोटा भाई है। ससार में भाई का मिलना बहुत ही कठिन है। धन्ना तुम्हारा छोटा भाई है, साथ ही वह सद्भागी श्रीर राजा-प्रजा द्वारा सम्मानित है। इसिलए तुम्हें उनके प्रति श्रिधिक स्नेह रखना चाहिए, परन्तु तुम तो उससे ईपी रखते हो श्रीर उमकी दुराई करते हो। तुम्हारी इस पद्दित से जाना जाता है, कि तुम छोग ईपीलु हो, दूसरे पी यदती तथा दूसरे के सद्गुण नहीं देख नकते, न दूसरे की प्रश्नसा ही सह सकते हो। ऐसा होना मानसिक रोग है। यह रोग कैसी हानि करने वाला है, इसके लिये मैं तुम लोगों को एक बात सुनाता हूं, जो मैंने महात्मात्रों के मुह से सुनी थी।

यह कह कर धनसार सेठ कहने लगा, कि — श्रयोध्या में पकप्रिय नाम का एक कुम्हार रहता था । पकप्रिय, धन परिवार की स्रोर से सुखी था, परन्तु उसमें एक यह बीमारी थी कि वह दूसरे की प्रशासा नहीं सह सकता था। दूसरे की प्रशसा का वह मौखिक विरोध तो करता ही, लेकिन कभी-कभी इसी कारण को लेकर वह घर के लोगों को मारने-पीटने तक छगता । पकप्रिय के व्यवहार से उसके घर के सब छोग दु खी हो गये। एक दिन घर श्रीर परिवार के लोगों ने श्रापस में परामर्श करके पकप्रिय से कहा, कि-श्राप दूसरे की प्रशसा सह नहीं सकते, श्रौर घर में कोई न कोई किसी न किसी की प्रशासा करता ही है। इस कारण आपको भी दुख होता है, श्रीर श्रापके व्यवहार के कारण घर एव परिवार के लोग भी दु खी हो जाते हैं। इसिछए कोई ऐसा मार्ग निकालिए, कि जिससे आप भी दुःख से बचे रहे और हम सब लोगों को भी दु खी न होना पड़े। सब लोगों के यह कहने पर पक्षत्रिय ने कहा, कि मेरे से दूसरे की प्रशसा नहीं सही जाती यह तो तुम लोग भी जानते ही हो । मेरी यह छादत छाज की नहीं किन्तु जन्म की है, स्त्रौर इस स्वभाव का छूटना भी कठिन है। इस बात को दृष्टि में रखकर तुम लोग जैसा कहो, मैं वसाकरू। परिवार के लोगों ने एक मत होकर षकप्रिय से

कहा कि —हम छोग तुम्हारे रहने के लिए जगल में एक स्थान धना है। तुम बही रहा करो। तुम्हारे लिए वहीं पर भोजन-पानी भी पहुँचा देंगे। वहां रहने से तुम किसी की प्रशसा न सुनोगे, श्रोर इस नरह तुम स्वयं भी दुस्ती न होस्रोगे तथा हम छोग भी दुस्य से बच जावेगे।

पक्षिय ने जगल में रहना स्वीकार कर लिया। घर बाला ने उनके लिये जगल में एक झोपडा बना दिया। पक-विया जगल में उसी आपड़े में रहने लगा। घर के लोग उसके लिए समय पर भोजन पानी भी पहुँचा दिया करते।

पक दिन श्रश्वाह्द श्रयोध्या का गाजा कुक्त्य, जंगल में भटकता हुआ पकप्रिय के झोपड़े की श्रोर जा निकला। राजा क गत्र माथी जगल में छूट गये थे, श्रीर वह प्याम से ज्या- एउ हो बता था। राजा, पकप्रिय के झोंपड़े पर गया, लेकिन जेम ही यह घोड़े में उतरा, वैमे ही श्रम एव तृपा के कारण मृद्धित होकर गिर पटा। पकप्रिय ने राजा के मुख पर शीतल जल छोंटकर उसे सचेत किया तथा शीतल जल पिलाया। जय राजा रास्य हुआ, तय उसने पकप्रिय का उपकार मानकर उसमें जगल में रहने का कारण पृछा। पकप्रिय ने श्रपने स्वभाव जा वर्णन करके राजा में कहा कि—स्वभाव के कारण होने वाल हु रा में स्वय को एव घर के लोगों को बचाने के लिए ही में यहां रहता हूँ। राजा ने कहा कि—तू मेरी रक्षा जरने वाला भित्र है, इमलिए मेरे माथ चल। में ऐसा नियम पना देंगा, कि तेरे मामने कोई किसी की प्रशंमा न करे।

पंकित्रय ने राजा की बात स्वीकार कर छी, त्रीर इसके छिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा, पकित्रय को सम्मानपूर्वक अपने साथ ही रखने छगा। उसने यह घोषणा करा दी, कि कोई भी व्यक्ति पकित्रय के सामने किसी की प्रशासा न करे, अन्यथा वह दण्ड पावेगा।

एक दिन राजा जगल में गया। पकिष्रिय भी साथ ही या। जगल में राजा ने देखा कि एक वेर वृक्ष के नीचे एक युवती कन्या खड़ी हुई है, जो बहुत सुन्दरी है और वेर के फल बीनकर खा रही है। कन्या को देखकर राजा उमके पास गया। उसने कन्या से पूछा कि—तुम कौन हो, तथा किस कारण इस जगल में वेर खाकर पेट भर रही हो? राजा के प्रश्न के उत्तर में कन्या कहने लगी कि—में एक धनसम्बन्न पिता की पुत्री हूं। मेरी माता मर गई थी, इसलिये मेरे पिता समुद्र-यात्रा के समय मुक्ते भी अपने साथ ले गये। अनायास जहाज हूब गया। मैं और मेरे पिता एक-एक लकड़ी के सहारे वह चले। पिता तो बहते हुए न मालूम कहा चले गये, लेकिन मैं किनारे लग गई। मैं अमहाय तथा भूखी हूं, इसलिए जगल में वेर बीनकर लग रही हूं।

उस कन्या की दुखगाथा सुनकर गजा ने उससे कहा कि—मै श्रयोध्या का राजा हूं। यदि तुस मुक्ते स्वीकार करो, तो मै तुम्हे श्रपनी पटरानी बनाने के छिए तैयार हूं। राजा के कथन के उत्तर में उस कन्या ने कहा कि—इस विपदावस्था में मुम्ते श्राप ऐसा सरक्षक मिले, इससे श्रधिक प्रसन्नता की बात पत्रा होगी। क्रम्या के इस उत्तर से राजा प्रसन्न हुन्या। वह, इस कन्त्रा को श्रयोध्या ले श्राया। उसने उस कन्या के साथ वित्राह करके उसे श्रयनी पटरानी बनाया।

राजा जब भी जगल में जाना, वह श्रपनी इस नई पटरानी हो भी स्थाय ले जाया करता, ऋौर पंक्रिय तो साथ रदमा ही। एक दिन राजा, वड़े ठाट-बाट से हाथी पर वठकर जगल में गया। उसी हायी पर उसकी नई पटरानी भी वैठी हुई थी स्प्रार पक्रत्रिय भी बंठा हुआ वा । हाथी पर बंठा हुआ राजा उमी वेर वृक्ष के ममीप जा निकला, जिसके नीचे उसकी पटरानी बेर बीननी हुई प्राप्त हुई थी। उस बेर के वृक्ष ो देखपर राजा को पटरानी के मिलने की बात स्मरण हो ष्ट्रारं। पटरानी को वह दिन याद कराने के लिये राजा ने उसने पटा रि-चया तुम जानती हो कि यह काहे का वृक्ष हैं. श्रीर इसरे फल केंद्र होते हैं ? राजा के उस प्रश्न के उत्तर मं पटमानी ने इहा कि - मे नहीं जानती कि यह काहे का बुक्ष ि गौर त्यंगे फल जमें होत परन्तु इस वृक्ष में काटे देख परति । एसने ज्ञान पड़ता है कि इसके फल ऐसे खराब होते होंगे, जिन्ने होई मला प्रावसी को क चाना होगा, कोई मूर्ख परिचाल हो।

रानी ती घात सुनते ती, पक्षप्रिय छाती पीट-पीट कर हाराप परने तथा। राज्ञा ने पाप्रिय में ऐसा करने ना नारण प्ता। परपिय कहने लगा कि—प्रभी छुछ ही दिन पहले ये ही रानी हमी हुछ के नीचे वेर बीन बीन कर प्यानी थी, श्रीर श्राज श्रापके पूछने पर ये कहती है कि मैं इस वृक्ष या इसके फल के विषय में कुछ भी नहीं जानती। रानो का यह मूठ कथन सुनकर ही मैं श्रपनी छाती पीट रहा हूँ। राजा ने पकिषय से कहा कि—रानी ठोक कहती है। जब इसका कोई रक्षक नथा तब यह वेर बीनकर खानी थी, परन्तु इसे जब मुझसा रक्षक प्राप्त हुआ है, तब भी यिद यह वेर के वृक्ष या फल को विस्मृत न कर दे तो इसकी राणना बुद्धिहीनों में होगी ऐसी दशा में तू छाती पीट कर हाय-हाय करे, इसका कोई कारण नहीं है।

राजा का यह कथन सुनकर पकिषय श्रीर भी सिर छाती पीटकर हाय-हाय करने लगा श्रीर कहने लगा कि— राजा भी स्त्री का गुलाम हो गया है। पकिषय की बातें सुन कर, राजा बहुत ही श्रप्रसन्न हुआ। वह श्रपने मन में कहने लगा कि पकिषय जगल में ही रहने योग्य है। बल्कि जगल में भी इसको भूमि के भीतर बनी हुई गुफा में रखना चाहिये, जिसमें न यह स्वय ही किसी की बात सुने, न इसकी ही बात कोई सुने। पृथ्वी के ऊपर बने हुए झोंपडे में इसको दूसरे की बात सुनाई दे सकती है, श्रीर इसकी भी बात दूसरा सुन सकता है।

घर छोट कर राजा ने, पक्षिय के लिए जंगल में एक गुफा वनवाई। उसने यह व्यवस्था की, कि पक्षिय उसी भूमि गृह में रहे छोर भूमि-गृह का द्वार एक जिलाखण्ड द्वारा वन्द रहा करे। जो आदमी पक्षिय को भोजन पानी देने के लिंग जाये. चड जिलाखरड हटा कर भोजन-पानी हे दिया फरे श्रोर जिलाखरह द्वारा गुका के मुख को फिर बन्द कर दिया करे।

राजा की व्यवस्थानुसार, प्रतिषय जगल में भूमि के भीतर बनी हुई गुफा में दु प्यप्तक रहने लगा। एक दिन गुफा के पान वाली नहीं में पानी का पूर आवा, पानी, गुफा के भीतर भी शुम गया। गुफा का हार बद था, तथा गुफा म बहुत पानी भर जाने स प्रतिय घररा भी गया था, इसिटिए पा बाहर न निफल गया आर गुफा के भीतर ही गर गया।

यह गहरार यनमार न अपने लड़कां से कहा कि पक-श्रिम श्री श्रमाल सृत्यु दूसरे की श्रममा न सहने के कारण ही हुई है। यह उस दूसरे की श्रममा में द्वेप न होता. ता न ना उने काट ही भोगना पड़ना न चुरी नरह मरना ही पड़ता। जो उसर के गुण, दूसरे की श्रममा श्रोर उन्नि नहीं देख, सह मजना, उसरी ऐसी ही गिन होती है। तुम लोग भी बन्ना की श्रममा ने नागज रहते हो। यह तुम्हारा दुर्गुण तुम्हे दु ख नी देगा, हमलिए तुम लोग जापने हृदय में नजा क श्रित ईपी-हेप न रखा करो, किन्तु वह तुम्हारा छाड़ा भाई है दमलिए उसके श्रित रखा करो। इसी में तुम्हारा हमारा सब का कावाण है। सापम में ईपी होप करना किसी भी तरह कल्याण-वर नहीं है।

पनमार या उपन सुनयर, उसके तीना ही सहके गुण्यो बहे। वे घटनार से कहने लगे—कि क्या हम उसने ईर्षा-द्वेष करते हैं ? हम तो उसकी श्रोग उसके साथ ही सारे घर की भलाई की बात कहते हैं, परन्तु श्रापकी तो टिष्ट ही दूसरी है, इसी से श्राप हमारी उचित बात को भी यह रूप देते हैं । श्राप ही बताइये कि धन्ना का जुल्ला खेलना क्या हानिष्ठद नहीं है ?

धनसार—जुझा खेलना झवश्य ही बुरा है श्रीर ऐमा मानकर ही धन्ना ने राजकुमार से जुझा न खेलने की प्रतिज्ञा कराई है। जब धन्ना ने राजकुमार का भी जुझा खेलना छुडाया, तब वह स्वय जुझा कैसे खेलेगा।

तीनों लडके—यह आपका श्रम है। धन्ना धूर्त है, इसी से वह जुआ खेलने की बान प्रकट नहीं होने देता। यदि वह जुआ नहीं खेलता है, तो उसका एक राजकुमार की तरह का खर्च कैसे चलता है ?

धनसार—उसके सद्भाग्य से ही उसको धन और यश प्राप्त हो रहा है। इस पर भी यदि तुम लोग कहा, तो सै उसे अलग कर दूं।

लड़ ने बस । धन्ना को अलग कर देने की वात। हम जानते हैं, कि आप हम लोगों की अपेक्षा धन्ना से अधिक स्नेह करने हैं, और इसीलिए किमी न किसी बहाने घर की अधिकॉं सम्पत्ति देकर उसे अलग कर देना चाहते हैं, परन्तु म लोगों के सामने आपकी यह चालाकी नहीं चल सकती। पाप प्रमा के सद्भाग्य की जार-बार प्रशमा करते हैं, इसलिए एम लोग उद्दन हैं कि पहले की तरह एक बार किर हमारे छीर धन्ना के भाग्य की परीक्षा हो जाए।

धनसार—क्या पटले ली गई परीक्षात्रों से तुम्हें सतीप नहीं हुन्ना ?

लउके—उस समय हमारा भाग्य चक्कर में था, इसी से इस त्यादा लाभ प्राप्त न कर सके, और बन्ना ने तो दोनों ही हार प्रनुचित गार्ग से क्ष्या प्राप्त किया था। प्राप किर परीक्षा लेकर देखिये, तब साल्म होगा कि घरना कैसा सद्-भागी या हुर्भागी है।

न्तन में तिने रुडमें का प्रनुरोध मानकर धनमार नेट त पर में में माना मोना दिया और कहा कि—पहले मी नगर या नाना गुके पायम होटा देना, तथा इनकी आय में तीना नाई एउ-एए दिन पुरुष्य का मरकार करना। यदि स्थित प्रमाई न तो तो सुदुष्य के परमार ने यही तोना पाहे पता उनात दिश्व परिने की नगर स्थानम्या भोजन देखा एउन्य के निगती ह यी नन समा।

तीता साइते ने घरणार में भी मी पाना सोना लेवर निष्य िया कि इस बार अवो जो उपने का स्थापार करना पारिये। इन पाने से एपना स्थीप कर जानार से फुटकर पेलो ने अधिक साम हाना। इस नरह सोचकर नीनो ने एक ही साथ में कपडा खरीदा, श्रीर उसे बाजार में वेचने के लिए ले गये। उन तीनों ने व्यापार के छिये कपडा तो खरीद छिया परन्तु तीनों ही अयोग्य थे। इसलिये तीनों में से एक ने तो यह सोच कर भड़ा पी छी कि, दो भाई ब्यापार करते ही हैं, यदि मैं व्यापार करने में भाग न ले सका तो कोई हानि नहीं। भड़ पीने के कारण उस एक भाई को नजा चढ आया, जिससे उसकी ऋाखें बन्द रहने लगी। शेप दो भाई रहे। उन दो भाई में से एक भाई व्यापार के लिये कपडे की गठरी खोली जान से पहले ही दुकान से ७ठकर बाजार में तमाजा देखने के लिए चला गया। शेष एक भाई बचा। उस एक ने सोचा कि अभी कुछ देर बाद व्यापार में लगना होगा, इमलिये शरीर चिन्ता से निवृत्त हो जाऊ। यह सोचकर, श्रौर जिसने सङ्ग पी थी उस माई को सावधान रहने के लिए कह कर वह भी दुकान से चला गया। दुकान पर केवल वही रह गया, जिसन सङ्ग पी थी। लेकिन भङ्ग के नशे के कारण वह असावधान था। बाजार में भले आदमी भी होते हैं, और लुच्चे गुरुडे चोर आदि भी। कुछ गुण्डों ने उस भङ्ग पिये हुए को असावधान देखकर, दुकान पर से कपड़े की गठरी उठा ली श्रीर लेकर चम्पत हो गये।

थोड़ी देर बाद वह भाई दुकान पर लौट आया, जो शरीर चिन्ता से निवृत्त होने गया था। दुकान पर कपडे की गठरी न देखकर, उसने भगड़ को जगा उससे पूछा कि —कपडे की गठरी कहा गई ? भगड़ ने उत्तर दिया कि मुफे क्या मातृम । मेरे को पड़ा रहने दो, फण्टन दो । पहले भाई ने पटा, कि-में तुम्हे मावधान करके गठरी सींप गया था न ! भगद ने उत्तर दिया कि में कुछ नहीं जानता ।

होनों भाई हकान पर इस तरह लड़ रहे थे. इतने ही में भीनरा भाई भी खाया। वह खाते ही कहने लगा कि पड़ा परता तमाशा था। ऐसा तमाशा खब तक नहीं देखा था। पहने भाई ने कहा, कि—वह तमाशा नो देखा, परन्तु यहा गठरी आन का तमाशा हो गया न!

णापम में लाउत हुए नीनों माई धनमार सेठ के पाम याते। सर याते मुनजर धनमार सेठ ने कहा, कि जो हुआ सो हुआ यात्र शास्त्र होता हुआ सो एक प्रमान होता थार पर्मा होग प्राय नहीं तमा सजते। यर में एक कमाने पाना हो तो उनकी तमाई स दम मनुष्यों का निर्वाह हो समाप्ति। इसकी वर्गी विस्ता नहीं, परन्तु आपम में रही भागि है। इसकी वर्गी विस्ता नहीं, परन्तु आपम में रही भागि है। यभी नो मेरा प्रभाग हुआ बन ही हनता है, कि जो निर्मा प्रभा जोवन भर निर्वाह हो ताने, खीर यदि मेरा जमापा एक धन समाप्त भी हो जानेगा, तो तुन्हारा होटा साई धन्ता हुम सर्वाह प्रभाव स्था है।

जुआ ही खेला, न उल्टा कागज ही पढ़ा। कपडे की गठरी गई तो गई, हम लोगों को कुछ अनुभव तो हुआ। तीनों भाइयों में से एक ने कहा कि—सैंने जो खेल देखा, वैसा खेल आज तक दूसरा नहीं देखा था। दूसरा कहने लगा, कि - मेरे को यह शिक्षा मिली कि जो आदमी नशे में हो उसके भरोसे दुकान छोड़ कर न जाना चाहिए। तीसरे ने कहा, कि - मुके भी यह शिक्षा मिली कि भड़ा न पीनी चाहिए।

इस प्रकार तीनो भाई कहने लगे। धनसार ने कहा, कि--- अपने उत्तरदायित्व का ध्यान न रखकर गाठ की पूंजी इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने में लगाओंगे या खेल आदि देखोंगे, तब तो पूरी ही हो जावेगी! इस बार भी तुम्हीं लोगों ने मुक्ते परीक्षा लेने के लिए विवश किया था लेकिन इस परीक्षा में तो तुम लोग कुटुम्बियों को रूखा-सूखा भोजन कराने योग्य भी नहीं रहे, बिल्फ गांठ की पूजी भी को दी। तुम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और यदि स्वय कुछ न कर सको तो जो करता है उसकी निन्दा तो न करनी चाहिए। उससे द्वेप तो न रखना चाहिये।

धनसार का यह कथन सुनकर, वे तीनों भाई श्रौर भी श्रिधिक श्रप्रसन्त हुए। वे कहने लगे, कि— श्राप तो हमारी सुगई पर ही तुले हैं, लेकिन श्रब धन्ना की भी परीक्षा लेकर देखिये। धनसार ने उन नीनों से कहा भी कि श्रब इस बात को छोड़ो, लेकिन वे नहीं माने। तब धनमार ने धन्ना को जुला कर उससे कहा, कि—तुम श्रपनी कमाई की परीक्षा एक बार

ह्यार हो। एठ हा ना के पश्चान, धना ने पिना से सी माजा साना ने लिया। उसने शहन द्वारा यह जाना, कि श्चाज मुक्ते एक ही से प्रनी हुई चीज पा ज्यापार लासप्रद होगा। यह जान कर यह उस धाजार में गया, जहां लक्की की चीजें विका पर्की थी।

प्रपट्ठान में ही एक बनिक मैठ रहता था। वह चडा र्गा लपण या। उम्मको व्यपन धन से अत्यधिक ममस्त्र था, ऋरि धन के सम्पन्ध में बह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। बय पर मुपण सठ पृद्ध श्रीर पलने फिरने में श्रमक्त हुआ, गय वसने व्यवना द्रव्य मृत्यवान कनो में परिणत कर डाला, चीर उत्के आदि घर के लोगों को उन रत्नों का पता न लगे इम्पिल, उसने अपनी स्वाट के पाये पोले करवा कर उनमें वे रात भरपा दिये. और उपर में लवड़ी की कारी द्वारा पाये का कर विये । इय यह सेठ धीमार हुन्ह्या, तब उसके <sup>सद्कि</sup>यों ने उससे करा. कि−श्वत त्रापका श्वन्त समय समीप चाया है. इसलिए यदि आपने कहीं कुछ द्रव्य दवाकर रहा हा नो यना नो । फुपण नेट ने उत्तर दिया, जि—मेरे पास जो एए भी था यह लड़कों ने पहले ही ले लिया है, रूप मेरे पान एए नहीं है। लड़के और कुटुम्बी लोग, सेठ के नगर वा सत्य सनश वर च्य हो नये।

हर यह सेंड भरते हता. तब हाये गांट तृ छूट हार्टी 'हाय गांट तृ ह्य डायेगी '' चिल्लाने लगा । घर के होते में स्थ्ये वहा जिल्लाप गांट के लिए क्यों कृष्ट पा जुआ ही खेला, न उल्टा कागज ही पढ़ा। कपडे की गठरी गई तो गई, हम लोगा को कुछ अनुभव तो हुआ। तीना भाइयों में से एक ने कहा कि—मैन जो खेल देग्वा, वैसा खेल आज तक दूसरा नहीं देखा था। दूसरा कहने लगा, कि - मेरे को यह शिक्षा मिली कि जो आदमी नशे में हो उसके भरोसे दुकान छोड़ कर न जाना चाहिए। तीमरे ने कहा, कि - मुके भी यह शिक्षा मिली कि भड़ न पीनी चाहिए।

इस प्रकार तीना भाई कहने लगे। यनमार ने कहा, कि—श्रपने उत्तरदायित्व का ध्यान न रखकर गाठ की पूंजी इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने में लगाश्रोगे या खेल श्रादि देखोगे, तब तो पूरी ही हो जावेगी! इस बार भी तुम्हीं लोगों ने मुफे परीक्षा लेन के लिए विवश किया था लेकिन इस परीक्षा में तो तुम लोग कुटुम्बियों को रूखा-सूखा भोजन कराने योग्य भी नहीं रहे, बलिक गाठ की पूजी भी रो दी। तुम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, श्रीर यदि स्वय कुछ न कर सको तो जो करता है उसकी निन्दा तो न करनी चाहिए। उससे द्वेष तो न रखना चाहिये।

धनसार का यह कथन सुनकर, वे तीनों भाई श्रीर भी श्रिधिक श्रिप्रसन्त हुए। वे कहने लगे, कि— श्राप तो हमारी बुगई पर ही तुले हैं, लेकिन श्रव धन्ना की भी परीक्षा लेकर देखिये। धनसार ने उन तीनों से कहा भी कि श्रव इस बात को छोड़ो, लेकिन वे नहीं माने। तब धनसार ने धन्ना को बुला कर उससे कहा, कि—तुम श्रापनी कमाई की परीक्षा एक बार श्रीर दो। कुछ हा ना के पश्चात्, घन्ना ने पिता से सौ माशा साना ले छिया। उसने शकुन द्वारा यह जाना, कि श्राज मुफे छकड़ी से बनी हुई चीज का व्यापार छाभप्रद होगा। यह जान कर वह उस बाजार में गया, जहां छकड़ी की चीजें बिका करनी थीं।

पुरपइठान में ही एक धनिक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कृपण था। उसको अपने धन से अत्यविक ममत्व था, अपैर धन के सम्बन्ध में वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। जय वह कृपण सेठ वृद्ध श्रीर चलने फिरने में श्रशक्त हुआ, तब उसने ऋपना द्रव्य मूल्यवान रत्नो में परिणत कर डाला, श्रीर लडके आदि घर के लोगों को उन रत्नों का पता न लगे इमलिए, उसने श्रपनी खाट के पाये पोले करवा कर उनमें वे रतन भरवा दिये, श्रीर ऊपर से लकडी की कारी द्वारा पाये वन्द कर दिये । जब वह सेठ बीमार हुआ, तब उमके कुटुम्वियों ने उससे कहा, कि-श्रव श्रापका श्रन्त समय समीप आया है, इसलिए यदि आपने कहीं कुछ द्रव्य द्वाकर रावा हो तो बता दो । कृपण सेठ ने उत्तर दिया, फि-मेरे पास जो कुछ भी था वह लडको ने पहले ही ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लड़के और कुदुम्बी लोग, सेठ के उत्तर की सत्य समझ कर चुप हो गये।

जब वह सेठ मरने लगा, तब हाय खाट तू छूट जावेगी ! हाय खाट तू छूट जावेगी !' चिल्लाने लगा । घर के लोगों ने उससे कहा, कि—आप खाट के लिए क्यों कब्ट पा रहे हैं १ मरणासन्न सेठ ने कहा, कि—यह ग्वाट मुक्ते वहुत ही त्रिय है, श्रतः मरने के पश्चात् मेरे शत्र के साथ यह ग्वाट भी श्मशान में भेज देना। सेठ के लड़कों ने कहा, कि—श्राप शांति से प्राण त्यागिये, हम ऐसा ही करेंगे। लड़कों ने जब इस तरह विश्वास दिलाया, तब उसके प्राण निकते।

सेठ का शब रमशान में ले जाया गया। सेठ का शब लेकर जो लोग आये थे, वे शब के साथ ही खाट भी जलाना चाहते थे, परन्तु रमशान के भगी ने उन लोगों को खाट जलाने से यह कह कर रोक दिया, कि—शब के साथ आई हुई बस्तु पर मेरा अधिकार है, इसलिए शब के साथ खाट नहीं जला सकते।

लोग, सेठ के शव को जलाकर चले गये। भगी गाट को अपने घर उठा लाया। खाट सुन्दर थी। भगी ने सोचा कि यह खाट अपने घर कहां रखूंगा! यदि इसको वेच दृंगा तो अच्छे पैसे मिल जावेंगे। इस तरह सोचकर भगी, वठ खाट लेकर उसी बाजार में आया, जिस बाजार में लकडी की चीजो का क्रय विक्रय होता था।

धन्ना ने, खाट लेकर खडे हुए भगी को देखा। खाट की सुन्दरता देखकर धन्ना ने भगी से पूछा, कि—नू यह खाट कहा से लाया है ? भगी ने उत्तर दिया, कि—मै भगी हूँ। मैं े खाट बनाता नहीं हूँ, श्रीर १मशान में भी किसा शब के साथ खाट नहीं लाई जाती है। केवल श्रमुक सेठ के शब के साथ यह खाट श्राई है, जिसे मै वेचने के लिए यहा लाया हूँ, परन्तु यह खाट मुर्दे की है इस विचार से इसको श्रव तक किसी ने भी नहीं खरीदी।

संगी का कथन सुनकर धन्ना सोचने लगा कि-किसी के भी शव के साथ श्मजान में खाट नहीं ले जाई जाती, फिर केवल उसी सेठ के शत्र के साथ खाट क्यों ले जाई गई <sup>१</sup> श्रवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। धन्ना इस तरह सोच रहा या, इतने ही में किसी मार्ग चलते आदमी ने खाट देखकर कहा कि-'इस खाट पर उस सेठ का इतना ममत्व था, कि उसके प्राण भी नहीं निकलते थे। जब उसकी इच्छानुसार उसे यह विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारे शव के साथ ही यह खाट भी श्मशान में ले जाई जावेगी, तब उसके प्राण निकले। उस त्रादमी का यह कथन सुनकर धन्ना ने विचार किया कि-वह सेठ श्रीमन्त भी था श्रीर बुद्धियान भी माना जाता था। उसको इस खाट से निष्कारण ही ममत्व न रहा होगा। इस तरह विचार कर उसने खाट को श्रच्छी तरह देखा। उसे खाट के पायों में सन्धि दिखाई दी. और वजन में भी खाट भारी जान पड़ी। उसने मन में निश्चय किया, कि इस खाट के पागों में अवश्य ही कुछ है।

धन्ना ने भगी से खाट खरीद ली। खाट उठाने के लिए धन्ना ने मजदूर करना चाहा, परन्तु मुर्दे की खाट है इस विचार से कोई भी मजदूर खाट उठाने के लिये तैयार नहीं हुन्ना। तब धन्ना स्वय ही वह खाट उठाकर घर को ले चला। धन्ना के तीनों भाई धन्ना के पीछे लगे ही हुए थे। वे लोग नाधारण खाट समझकर ही सेठ के छड़कों ने इसे अपने पिता के शव के साथ श्मशान भेजी, तथा भगी ने इसे बेची । धन्ना को जब यह ज्ञान हो गया था कि इस खाट में रत्न हैं, तब इसे उचित था कि यह इस खाट को साधारण खाट की भांति न खरीदता, किन्तु भगी से कह देता, या सेठ के छड़कों के गास खबर भेज देता कि इस खाट में रत्न हैं । धन्ना ने ऐसा न करके यह खाट स्वय ले छी, यह इसकी बेईमानी है । सद्-भाग्य से रत्न निकलने की इस बात को दूसरा कोई नहीं जानता, नहीं तो राजा द्वारा धन्ना दिख्त हो सकता है।

लड़कों की बात सुनकर धनसार, उनकी बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करने लगा, कि ऐसी बुद्धि तथा अपने छोटे भाई से निष्कारण ही द्वेष करने से किसी दिन तुम लोगों को सयद्भर सकट में पड़ना पड़ेगा! धनसार के इस कथन के उत्तर में तीनो भाई वहां से यह कहते हुए चल दिये कि, नमारी बुद्धि तो ऐसी ही है! या तो धन्ना की बुद्धि अच्छी है, या आपकी!

धन्ना ने, प्राप्त रत्नों में से एक रत्न वेचकर उसके मूल्य द्राग कुटुम्बिया का सत्कार किया, श्रीर जो रत्न शेष रहे, वे श्रपनी तीनो भौजाइयो में समान रूप से बाट दिये। धन्ना की ोजाइया धन्ना को श्राज्ञीर्वाद देती हुई उसकी प्रशसा करने े श्रीर कहने लगी, कि इनसे इनके बढ़े भाई निष्कारण जा द्वेष करते हैं। वे इनकी तरह कमा नहीं सकते तो, जान्त क्या नहीं रहते। इनसे द्वेष क्यों करते हैं। इनसे द्वेष न करके शान्ति से रहें, तो ये श्रकेले ही सब का पालन पोषण कर सकते हैं।

भौजाइयो द्वारा अपनी प्रशसा सुनकर धन्ना ने सोचा, कि यह प्रशसा किसी दिन मुभे सकट में डाल हेगी। पिताजी मेरी प्रशमा करते रहते हैं, इसी कारण मेरे तीनों भाई मुझसे रुष्ट रहते हैं। इस प्रकार सोचकर उसने अपनी भौजाइयों से कहा, कि आप लोग मेरी प्रशसा न किया करिये। मेरी प्रशसा करने से कभी मुभे भयकर सकट में पड़ जाना पड़ेगा, और सम्भव है कि भाई लोग आप पर भी किसी प्रकार का दोषारोपण कर दें। मेरे तीनों भाई मुझसे तो रुष्ट रहते ही हैं, किन्तु जो मेरी प्रशसा करते हैं उनसे भी रुष्ट हो जाते हैं।

श्राप मेरी प्रश्नसा करके मेरा हित नहीं कर सकतीं, किन्तु प्रशंसा न करके मेरा बहुत हित कर सकती हैं। जब आप लोग मेरी प्रश्नसा किया करेंगी, तब मेरे तीनों भाई आप तीनों को मेरे पक्ष में समझकर मेरे विषय की कोई बात आप लोगों को ज्ञात न होने देंगे। इसके विरुद्ध जब वे लोग आपकों मेरे पक्ष में न समझेंगे, तब आपके सामने मुझ विषयक वातचीत प्रकट करने में सकोच न करेंगे, और इस कारण आप मुक्ते उन वातों की ओर से सावधान कर सकेंगी, जो मेरे भाइयों ने मेरा श्रहित करने के लिए सोची होंगी। इसलिए में आप तीनों से यह प्रार्थना करता हूं, कि आप लोग मेरी प्रशंसा न किया करें। स्नेह, हृदय से होता है। मौखिक प्रशंसा से ही नहीं होता!

धन्ता के इस कथन को उसकी भौजाइयों ने ठीक माना। उन्होंने धन्ना को भविष्य के लिये यह विश्वास दिलाया, कि श्रव वे धन्ता की कभी प्रशासा न करेंगी, किन्तु निन्दा ही किया करेंगी।



## [3]

## नगरसेठ धन्ना

गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थक । वासुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते नरा ॥

श्रयात् – सब जगह गुणो की ही पूजा होती है, पिता या वश की पूजा नहीं होती। जैसे छोग वासुदेव को तो नमस्कार करते हैं परन्तु वासुदेव के पिता वसुदेव को नमस्कार नहीं करते।

स्तृतुष्य की योग्यता मनुष्य को उन्नति पर पहुँचाती ही है।

यद्यपि पिछले प्रकरण में भाग्य को महत्व दिया गया

है, लेकिन योग्यता भी तो भाग्यानुसार ही होती है। जो
सद्भागी है, उसमें योग्यता होगी, श्रीर जो दुर्भागी है
वह श्रयोग्य होगा। इस प्रकार भाग्यानुसार प्राप्त योग्यता
अयोग्यता ही, मनुष्य की उन्नति श्रवनित का कारण है।

श्रवस्था कुल या श्रन्य दूसरी बातें, योग्यता की श्रपेक्षा रखती हैं। दूसरी सब बातें होने पर भी यदि योग्यता नहीं है, नो मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। पुरपडठान में श्रनेक विद्वान भी थे, धनवान भी थे, श्रोर धन्ना से श्रधिक श्रायुवाले भी थे। फिर भी वहां के राजा ने 'नगरमेंड' पट किमी दूसरे को न देकर धन्ना को ही दिया, इसका एक मात्र कारण था धन्ना की योग्यता। पुरपइठान के राजा ने धन्ना की प्रज्ञासा खुन रखी थी। राजकुमार से जुए का दुर्ज्यसन छुड़ाने के कारण वह धन्ना पर प्रसन्न हुन्था, श्रोर इसी बीच में एक ऐसी वात श्रोर हो गई, जिससे राजा को धन्ना की योग्यता पर पूर्ण विश्वाम हो गया, तथा उसने धन्ना को 'नगरसेठ' पद प्रदान किया वह बात क्या थी, यह इस प्रकरण से प्रकट होगी।

धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते थे, फिर भी धन्ना की चारों त्रोर बडाई हो रही थी। विलक्ष भाइयों के द्वेप के कारण धन्ना की प्रशसा में त्रीर वृद्धि हुई। धन्ना की प्रशसा की वृद्धि से उसके भाइयों का मनस्ताप बढ गया। वे दिन रात इसी विचार में रहा करते कि किस तरह धन्ना की प्रशसा मिट्या मेट की जावे त्रीर उसे सब लोगों की दृष्टि से गिरा दिया जावे। इस विषयक विचार में तीनों भाई सारी रात तक बिता दिया करते। इसी बीच में एक ऐसी बात त्रीर हो गई, जिसके

रण धन्ना को तो यश मिला, लेकिन उसके तीनों भाई धन्ना पूरी तरह देख करने लगे।

पुरपइठान में एक सेठ रहता था। उस सेठ ने जिसमें

से मोना निकाला जाता था वह तेजुन्तरी नाम की रेत खरीद कर श्रपने यहा कोठों में भरा रखी थी। वह सेठ मर गया छोर उमके पश्चात की एक दो पीढी भी समाप्त हो गई। धन्ना के समकालीन उसके बंगज ऐसे हुए, कि जो तेजुन्तरी रेत को पहचानते भी नहीं थे, और उसका उपयोग भी नहीं जानते थे। इसी प्रकार प्रचलन कम होने से नगर के दूसरे व्यापारी भी तेजुन्तरी रेत का नाम गुण नहीं जानते थे।

मृत सेठ के वशनों का छापस में वटवारा होने लगा। उस समय उन्होंने उन कोठों को देखा, जिनमें तेजुन्तरी रेत भरी हुई थी। रेत को देख वे लोग उसे साधारण रेत समझ कहने लगे, कि इस रेत से कोठे रुक रहे हैं। पूर्वजों ने यह रेत किसी उहे श्य से भरा रखी होगी, परन्तु अब तो यह निरुपयोगी है। यदि अपन इसको कोठों से निकलवा कर फिकवाने लगेंगे, तो ऐसा करने में भी बहुत ज्यय होगा। इसलिए यह अच्छा होगा कि राज्य की सहायता से यह नीलाम करा दी जावे। ऐसा करने से यदि कुछ लाभ न होगा, तो इस रेत को निकलवाने फिकवाने के ज्यय से तो वच जावेंगे।

जिनके यहा यह तेजुन्तरी रेत थी, वे लोग राज्य की सहायता में तेजुन्तरी रेत नीलाम करने लगे, लेकिन उसका गुण और उसकी पहचान न जानने के कारण वह रेत किमी ने भी नहीं ली। प्राचीन पुस्तकों एव किंवदन्तियों के आधार में धन्ना ने यह जान लिया कि इस रेत का नाम तेजुन्तरी है भीर इसमें सोना है। इमलिए उसने वह रेत नाम मात्र के

रहा। धन्ना को मुस्कराते देख राजा समझ गया कि इसका मुस्कराना निरर्थक नहीं हैं । उसने धन्ना से पूछा कि—तुम चुप क्यों हो ? क्या तुम तेजुन्तरी रेत पहचानते हो श्रीर दे सकते हो ? राजा का कथन सुनकर धन्ना ने कहा कि—हा, मैं तेजुन्तरी रेत दे तो सकता हूं, परन्तु मेरे यहा जितनी भी तेजुन्तरी रेत है, खरीदने वाले को वह सब रेत खरीदनी होगी। श्राप उस व्यापारी से जान लीजिये, जो तेजुन्तरी रेत का प्राहक है।

धन्ना का कथन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने तेजुन्तरी रेत के प्राहक व्यापारी से कहा कि—यहा तेजुन्तरी रेत मिल तो सकती है, परन्तु जिसके पास है, उमका कहना है कि मेरे पास का सब माल उठाना होगा। व्यापारी ने राजा का कथन स्वीकार किया। अन्त में व्यापारी ने रेत देखकर तथा धन्ना से भाव-ताव करके, वह सब रेत खरीद ली।

तेजुन्तरी रेत हेने के कारण धन्ना पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा को जब यह मालूम हुआ, कि यह वही रेत हैं जिसकी अमुक ने मेरी सहायता से नीलाम कराई थी और जिसे किसी ने भी नहीं खरीदी, केवल धन्ना ने नाम मात्र के मूल्य में खरीद ली थी, तब तो वह धन्ना की बुद्धि की बहुत प्रशसा करने लगा। वह कहने लगा कि—धन्ना ने इस नगर और इस नगर की प्राचीनता के कारण प्राप्त इस नगर की प्रतिष्टा बढाई है। उस विदेशी व्यापारी को तेजुन्तरी रेत कहीं नहीं मिली थी। इस नगर में ही उसे तेजुन्तरी रेत प्राप्त हुई, इसलिए वह अवश्य ही सब जगह इस नगर की प्रशंसा

फरेगा। यदि धन्ना इस रेत को न पहचानता होता श्रीर वह इसे खरीद न लेता, तो यह रेत व्यर्थ ही जाती। इस प्रकार धन्ना एक चतुर परीक्षक होने के साथ ही नगर की प्रतिष्ठा वहाने वाला है, श्रीर इसी की कृपा से मुक्ते भी तेजुन्तरी रेत तथा उमका गुण देखने को मिला है।

इस प्रकार प्रसन्न होकर राजा ते, नगर के लोगों को सहमत करके धन्ना को 'नगरमेठ' बनाया। ना-कुछ मूल्य में रारीदी गई रेत का बहुत मूल्य मिलने, राजा के प्रसन्न होने, एव राजा द्वारा धन्ना को 'नगरसेठ' का सम्माननीय पर्व मिलने से धनसार को बहुत ही प्रसन्तता हुई। उसने अपने तीनो लडको से कहा, कि धन्ना ने यह रेत क्यो खरीदी थी, यह यात प्रव तो तुम जान ही गये होस्रोगे। योडी ही कीमत में रारीदी गई उस रेत से इनना तो रूपया मिला, और उसके साथ ही राजा ने प्रमन्न होकर धन्ना को नगरसेठ बनाया। इम प्रकार रूपया भी मिला और अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इमलिए धन्ना के किसी कार्य की सहसा निन्दा न किया करो। किन्तु उन कार्य के विषय में पूरी नगह समझ लिया करो।

धन्ना के तीनों भाई, धन्ना को तेजुन्तरी रेत का रूपया निलने तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होने से अपने हृदय में पहले से ही जल रहे थे। पिता की वात सुनकर तो वे और भी अविक जल उठे। धनमार की वात के उत्तर में वे लोग कहने लगे, कि— आप नो धन्ना हारा श्रपमानित होकर भी उसकी प्रश्नना ही करेगे। धन्ना स्वय नगरनेठ वन गया, लेकिन उसके सुग्य से यह भी निकला, कि मेरे पिता की उपस्थिति में मैं नगरसेठ की बनू ? आपके रहते वह नगर सेठ बना, यह आपके लिए किले श्रपमान की वात है। फिर भी श्राप धन्ना की प्रशंसा करते हैं। हम तो आपके और हमारे छिए यह समझते है कि धन्ना ने नगरसेठ वनकर हमारा तथा आपका अपमान किया है। इसके सिवा महाराजा सीधे स्वभाव के हैं, इसलिए उन्होंने धन्ना के द्यपराध का विचार नहीं किया झौर उसे नगरसे वना दिया, अपन्यया धन्ना का अपराध ऐसा है कि जिस्स दगड दिया जा सकता है। जिनने तेजुन्तरी रेत निलाम कर्गा उनको तो यह मालूम नहीं था कि यह तेजुन्तरी रेत है श्रीर इसमें सोना निकलता है परन्तु धन्ना को तो मालूम था। फिर भी धन्ना ने उन लोगों से यह बात गुप्त रखकर नाम मात्र है मूल्य में रेत खरीद ली। यह धनना का कैसा भयङ्कर अपराष है। ऐसा अपराध होने पर भी राजा ने धन्ना को दण्ड देने द वदले नगर सेठ बनाया, यह भी इम विषमकाल का ही प्रभाग है। इतने पर भी धन्ना की प्रशसा करते हैं, यह आश्चर्य की चात है।

लड़कों की बात सुनकर धनसार सेठ उनकी बुद्धि की निन्दा करता हुआ कहने लगा, कि—धन्ना ने रेत चुराई तो थी नहीं। उसने ता सबके सामने खरीदी थी। फिर धन्ना अपरा कि केंग है और उमकी दण्ड क्यो दिया जाता ? रही नगरमेठ पद की बात। उसने नगरसेठ पद लेकर मेरा या तुम्हाण अपमान नहीं किया है। जो जिस कार्य के योग्य होता है, वह कार्य उसे ही संपा जाता।



किर चाहं वह दूसरा पिता हो या पुत्र हो। कहावत ही है कि-

निह जन्मिन ज्येष्टत्व ज्येष्टत्व गुण उच्यते । गुणाद्गुरत्वमायानि दिध दुग्ध घृत यथा।।

श्रयांत्—वहप्पन जन्म के कारण नहीं होता है, किन्तु गुणों के कारण होता है। जिसमें श्रधिक गुण है, वही बडा माना जाता है। जेसे दूध, दही श्रोर घी, इन तीना से से घी का ही गौरव है, यग्रपि घी का जन्म दही से श्रोर दही का जन्म दूध से है।

इस कहावत के श्रानुसार धन्ना का नगरसेठ होना फुठ श्रनुचित नहीं है । इसके मिवा मैं वृद्ध हूँ । मैं नगरमेठ पर लेकर इसका कार्य भाग वहन भी तो नहीं कर सकता । रहे तुम छोग, सो तुम छोग कोई ऐसा कार्य तो करके दिखाश्रो कि विससे तुम्हें कोई पद दिया जा सके । कुछ भी हो धन्ना नगर सेठ थना, इससे मेरा सम्मान बढ़ा है । छोग सुमें नगर सेठ का पिता कहते हैं, श्रीर तुम छोगों को नगर-संठ के यड़े भाई बढ़ने हैं। तुम्हारा छोटा भाई नगरसेठ है श्रीर इस पद का वार्य भार सम्भाछता है, यह बात तुम्हारे छिए गौरवारपट है, श्रापमानारपट नहीं है।

धनसार का कथन उन नीना भाइयों को नहीं रूपा। उन्होंने धनसार की वातों का उद्दरहतापूर्वक प्रतियाद जिया स्पोर होते होते धनसार से उनका वाग्-युद्ध भी हो रूपा। धन्ना के भाइयों के लिये धन्ना की प्रतिष्ठा-वृद्धि, जवास के लिये वर्षाजल के समान हुई। उनके हृदय में धन्ना के प्रति द्वेषांग्न बढ़ती ही जाती थी एक छोर तो घन्ना नगरसेठ पद् का कार्य करता हुछा राजा तथा प्रजा का प्रिय वनता जाता था, और दूसरी छोर लोगों द्वारा की गई धन्ना की प्रज्ञसा सुन-सुन कर धन्ना के भाइयों का हृदय अधिकाधिक दम्ध होता जाता था। उनके हृदय में धन्ना के प्रति ऐसा द्वेप हो गया, कि वे लोग धन्ना को फूटी आखों से भी नहीं देखना चाहते थे।

धन्ना के भाई दिन-रात इसी प्रयत्न श्रीर चिन्ता में रहने छंगे, कि धन्ना को किस प्रकार श्रपमानित किया जावे, तथा किस प्रकार सब छोगों में उसकी निन्दा कराई जावे। एक रात, तीनों भाई धन्ना के विषय में विचार करने छंगे। एक ने कहा, कि—धन्ना श्रपने मार्ग का काटा है। दूसरे ने कहा, कि—जब तक धन्ना है, तब तक श्रपन छोग प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे ने कहा, कि—प्रतिष्ठा प्राप्त करना तो दूर रहा, धन्ना के कारण श्रपन पद-पद पर श्रपमानित होते हैं। पिताजी की दृष्टि में तो श्रपन हतभागी हैं ही, राजा तथा प्रजा की दृष्टि में भी श्रपनी कुछ प्रतिष्ठा नहीं है।

धन्ना के द्वारा स्वय की हानि का वर्णन करके तीनों ेाई सोचने लगे, कि धन्ना रूपी काटे को अपने मार्ग से किस रह हटाया जावे। तीनो भाइयों ने आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया, कि धन्ना का सदा के लिए अन्त कर दिया जारे। अस्त्र, विष, श्रिप्ति श्रयवा श्रीर किसी तरह मार हाला जावे। ऐसा करने पर ही अपने को ज्ञाति मिल सकती है, तथा श्रपता जीवन सुखपूर्वक व्यनीत हो सकता है।

इस तरह तीनो भाइयो ने धन्ता को मार हालने का निश्चय किया। यद्यपि धन्ता ने श्रपने भाइयों की प्रकट या श्रप्रगट कोई हानि नहीं की थी, फिर भी उसके भाई उसे मार हालना चाहने थे। हुण्टो का यह स्वभाव ही होता है। भर्ण हिर ने कहा ही है—

मृग-मोनमङ्जनाना तृणजल-सतोप-विहित-वृत्तीनाम्। लुब्ध इधीवरपिद्युना निष्कारणवैरिणो जगति ॥

प्रयोत—हिरण, नछली पीर सब्जन लोग क्रमज हण, जल प्रोर सतीप से श्रपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन जिकारी मह्युए प्रोर दुष्ट लोग इन तीनो से निष्कारण ही वैर रायंत है।

यन्ता की तीनो भौजाइया, भ्रपने पनियो का परामर्भ ०३ उनके द्वारा किया गया निश्चय सुन रही थी। इन्हें श्रपंत श्रपने पनि की बुद्धि एव उनके द्वारा तिये गये भीषण निश्चय से दुख हो रहा था. किर भी ने धन्ना के सन्मुख भी गई प्रनिल्ला के कारण भुव रही। सबरे धन्ता की तीना भौजाईयों ने आपम से एयानर्भ करके धन्ना को अपने पनियों के निश्चय से सृचिन अरने, एव बन्ना को प्राणभय के सकट से बचाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रवसर देखकर धन्ना से कहा कि—देवरजी, श्राप से राजा-प्रजा श्रादि बाहर के सब लोग श्रानन्दित है तथा वर के भी श्रीर सब लोग श्रानन्दित है, परन्तु श्रापके तीनों भाई श्रापके प्रति श्रत्यन्त द्वेप रखते हैं। यद्यपि श्रापका कथन मानकर हमने कभी श्रापकी प्रशसा नहीं की, किन्तु निन्दा ही की, किर भी श्रापके भाइयों पर इसका कोई श्रनुकूल प्रभाव नहीं हुआ। हा, यह श्रवश्य हुआ कि उन्होंने श्रापके विषय में जो दुर्विचार किया है, वह हमसे गुप्त नहीं रहा। श्राज रात को श्रापके भाइयों ने यह निश्चय किया है कि किसी भी तरह से श्रापको मार डाला जावे। इसलिये हम श्रापको सावधान करती हैं। श्राप प्राण-रक्षा का प्रयत्न करिये, श्रन्यथा किसी दिन श्रापके शत्रु बने हुए श्रापके भाई, श्रिप्त विष या शक्ष द्वारा श्रापकी हत्या कर डालेंगे।

भौजाइयों का कथन सुन कर भी धन्ना मुस्कराता ही रहा। भौजाइयों का कथन समाप्त हो जाने पर उसने कहा कि—श्रापको यह भ्रम हुआ होगा कि सेर भाइयों ने मुभे भार डालने का निश्चय किया है। भला कहीं बडे भाई अपने छोटे भाई को भी मार डाला करते हैं ?

धन्ना के इस कथन के उत्तर में उसकी भौजाइयों ने । कि—देवरजी, आप भूल कर रहे हैं। जब हृदय में । वना उत्पन्न हो जाती है, तब भाई या पुत्र की हत्या करने सकोच नहीं होता। ऐसा बहुत जगह हुआ भी है। श्रीर

होता भी है। आपके भाई आपको अपना भाई नहीं मानते हैं. फिन्तु महान् अञ्च मानते हैं। इनिलए उन्होने आपको मार हालने का निश्चय किया है। उनके इस निश्चय के विषय में हम को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ है, किन्तु हमने आपके भाइया का यह निश्चय उन्हों के मुच से सुना है इसिलये हमने आपको सावधान किया।

भीजाइयों की बात सुन कर श्रीर उन्हें निश्चिन्त रहने के लिये कह कर. धन्ना भीजाइयों के पास से चला गया। वह मोचने लगा कि—भाइयों के हृदय में मेरे प्रति किंचित् भी प्रेग नहीं है, किन्तु श्रमन्तोप भग हुश्रा है। ऐसी द्शा में मुक्ते कीन-मा मार्ग प्रहण करना चाहिये, जिससे मेरे भाइयों की शानित मिले।



## [8]

## गृह—त्याग

भीम वन भविन तस्य पुर प्रवान। सर्वो जन सुजनतामुपयाति तस्य ॥ इत्स्ना च भूभविति सन्तिधि रत्नपृणी। यस्यास्ति पूर्व सुकृत विपुल नरस्य॥

त्रर्थात्—जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म मे बहुत सुकृत िक्ये हैं, इसके लिये महान् वन भी नगर के समान सुखदायी हो जाता है, सभी लोग उसके हिनचिन्तक मित्र हो जाने हैं, त्र्रोर सारी पृथ्वी ही उसके लिए रत्नपूर्णों हो जाती है।

पुर्यवान पुरुष जहां भी जाता है, उसके लिए वहीं सब सुख सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। चाहे वह वन में होता। उसे मित्रों की भी कभी नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति उसका हित ही चाहता है। इसी प्रकार उसके पाम चाहे कुछ हो या न हो, वह दीन नहीं, किन्तु सम्पत्तिवान ही रहता है। उसके लिए सारी पृथ्वी ही रत्नपूर्णों हो जाती है। सम्पत्ति उसे पट-पद पर भेंटती है।
यह बात दूमरी है कि वह स्वय ही सम्पत्ति न ले, लेकिन उसे
सम्पत्ति की कभी नहीं रहती। यह बात धन्ना-चरित्र के इस
प्रमुख में ख्रोर भी पुण्ट होती है। भाइयों के विरोध के कारण
गृह-त्याग कर जाने बाले बन्ना के पास एक समय खाने तक
को न था, फिर भी उसे बन में किस प्रकार एक कृपक मित्र
मिल गया ख्रोर किस प्रकार खेत तथा मुर्दे की जाध से सम्पत्ति
प्राप्त हुई, यह बात इस प्रकरण से जात होगी।

रात के समय धन्ना छत पर वेठा हुन्ना था। चन्द्र प्रपनी शीनल किरणें फैंक कर, सब जीवा को शान्ति देता हुणा श्रानित्ति कर रहा था। चन्द्र को देखकर धन्ना कहने लगा कि—हे चन्द्र ! तू एक होता हुआ भी सारे ही ससार फो शान्ति देता है, लेकिन में अपने भाइयों को भी शान्ति नहीं है सकता। मैं ऋपने आइयो को भी सन्तुष्ट न कर सका। वे गुप्त में इतने श्रम्यन्तुष्ट हैं, कि मेरा विनाश करने तक को तैयार हुए हैं। छोटा होने के कारण मुफे अपने भाइयो फा रेनेहमाजन होना चाहिल्या, परन्तु में उनका कोपभाजन यत रहा हूँ। वे मुक्ते देखना भी नहीं चाहते। ऐसा होने ए। णारण यया है यह मैं नहीं जानता, परन्तु यह ती स्पष्ट ि कि यहि सेरे से कोई सहान् दृषण न होता, तो सेरे भार गुराने मण्ड क्या रहते । मेरे भाई मुझमे मण्ड रहते है समर्थे मेरा ही डोप हैं. खीर जब मैं खपने भाइयों हो भी प्रमा नहीं एवं सहता नव दूसरे लोग मुझमे प्रसन्न कैसे रह सक्ते हैं। पदाचित दूसरे लोग मुझमें अप्रमन्त भ

रहे, परन्तु मुफ्ते छापने भाइयों को तो प्रसन्त रखना ही चाहिए। मैं दूसरे लोगों को चाहे सुख भी न दे सकूं लेकिन अपने भाइयों को तो सुखी करने का प्रयत्न सुमे करना ही चाहिए। मेरे भाई तब प्रसन्न श्रीर सुखी हो सकते है, जब मै उनकी श्रांखों के सामने से हठ जाऊ। उन्होंने इसी उहें श्य से मुफे मार डाळने का विचार किया है, कि मैं उनकी आयो के सामने न रहूँ। इसलिए मुक्ते गृह त्याग कर कही दृमरी जगह चला जाना चाहिए, जिसमें मेरे भाई श्रानिन्दन हो जावे श्रीर श्रपने छोटे भाई के रक्त से हाथ रगने के पाप से भी बच जावें। मुफे, घर से चले जाने का अपना विचार किसी से प्रकटन करना चाहिये, किन्तु चुपचाप ही घर त्याग कर चल देना चाहिए। यदि मेरा यह विचार प्रकट हो लायगा, तो मुक्ते माता-पिता भी घर से न जाने देंगे, तथा राजा ऋौर प्रजा की श्रोर से भी बाधा उपस्थित की जावेगी। इसलिए यही श्रन्छा है, कि किसी को कुछ कहे–सुने विना ही घर से विदा हो जाऊँ।

इस प्रकार घर त्याग कर जाने का निश्चय करके. धन्ना रात में ही घर से अनिश्चित स्थान के लिए चल दिया। उसकी अपना पद अपनी प्रतिष्ठा और सम्पत्ति त्यागने में किंचित् भी दुख नहीं हुआ। उसके हृदय में एक मात्र यह भावना थी, कि मेरे कारण मेरे भाइयों को किसी प्रकार का कष्ट न ाना पड़े, उन्हें किसी तरह दुखी न रहना पड़े, किन्तु वे को सुखी अनुभव करें। धन्ना ने अपने साथ कोई भी रतु नहीं ली। उसका साथी केवल धेर्य और साहस 'था, श्रीर नाथिनी उमकी कुशायबुद्धि एव कर्मनरायणना थी। इन्हों के महारे वह घर में निकल पड़ा। उम समय उसके हर्य में श्रीक उच्च भावनाए थीं। वह श्रपन भाड़ियों का एल्याण चाहना था। उनके प्रति बन्ना के हृदय में किचित भी दुर्भावना न थी।

चलत-पलंग रात भी बीत गई त्यार दिन का पूर्व भाग भी सगाप्त होने त्याया। धन्ता, बहुत यक गया था। साथ ही नृत्य भी अधिक लग गई थी। उनका जीवन स्रव तक सुख में शि व्यक्ति हुत्रा था। सूत्र का दुन्य, चलने का श्रम, या बन की भयत्रता को वह जानता भी न था। ऐसा व्यक्ति जब विषम पिरियति में पड जाता है, तब बढ स्वय को महान् हुव में मानने लगता है। उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन धन्ता धर्यवान व्यक्ति था। वर्यवान लोग केंमे भी दुन्व म पड जावे वे न तो स्वय को हुन्व में ही मानते हैं, न त्यानी बुद्धि में विकार ही स्वानं केंदि, न न्याय-मार्ग ही त्यागते-हैं। वर्यवान लोगों की प्रदासा करते हुन किंव ने कहा भी हैं कि

रश्वितस्यापि हि धेर्चष्ट्रहे कन्यते वैर्यगुण प्रमाण्डुम् । प्यां स्वस्यापि उतस्य बहनेनीध शिम्या यानि सहाचिदेव ॥

पर्यात -ध र्यवान पुरुष घोर विषत्ति पड़ने पर भी उनी
पार पर्य नहीं स्थानंत जिस प्रशार जनती हुई छाग उन्ही
पर देने पर भी उसरी शिया हो) नीचे जी छोर नहीं जाती,
किर्यु परश जो ही चाती है।

जुधा और श्रम में पीड़ित धन्ना, एक खेत की मेड पर स्थित बृक्ष की छांह में बैठ गया। उमी खेत में खेत का स्वामी कृपक हल चला रहा था। दोपहर हो जाने तथा सूर्य का नाप बढ़ जाने से, किसान भी हल छोड़ कर बेलों महित उमी उक्ष की छाह में आ बैठा। थोड़ी ही देर में किमान के घर में किसान के लिए भोजन आया। समीप में बेठे हुए बन्ना को देखकर किमान आपने मन में कहने लगा, कि यह कोई भद्रपुरूप हैं। कुछ भी हो, लेकिन जब यहा यह उपियत हैं, तब मुक्त अकेले को ही भोजन न करना चाहिए, किन्तु इमको भी भोजन कराना चाहिए। पास में एक आदमी भूखा बैठा रहे और दूसरा भोजन करे, यह अनुचित एव गाईस्थ्य धर्म के विरुद्ध हैं।

इस प्रकार मोचकर किसान ने धन्ना से भोजन करने के लिए कहा। उत्तर से धन्ना ने कहा, कि-थनिए में सूगा हूँ और सेरी इच्छा भोजन करने की भी है, लेकिन मेरा यह नियम है कि सै किसी के यहा तभी भोजन कर सकता हूँ जब उसका कोई कार्य कर दूं। आप यह मुक्त भोजन कराना चाहते हैं तो पहले कोई कार्य बनाइये, जिसे में कर सकू। किसान ने उत्तर दिया, कि—यहां में क्या काम बता सकता हूं। यहा तो केवल हल चलाने का काम है। तुम भोजन कर लो, किर कोई काम भी कर देना। धन्ना ने कहा, कि में कार्य ये बिना भोजन नहीं कर सकता। यदि मुक्ते यहा आधिक दरना होता तो उस दशा में मैं काम करने से पहले भोजन करके किर कोई काम कर देता। लेकिन मुक्ते अभी ही जाना है, इसलिए काम करके ही भोजन करूंगा। आप मुक्ते काम यताद्ये। यदि एल पलाने का कार्य है तो वही सही । मैं हल भी पला सकता हूं।

विवश होकर किसान ने धन्ना से कहा, कि यदि ऐसा रिताहम ऐन संयोजी दर इल चला दो श्रीर फिर भोजन १ ग्ला। धन्ना ने किमान की यह बात स्वीकार कर ली। उनने पृष्किल। भी सीची थी, इसलिए वर हल चलाना जानना था। धन्नाः खेन मैं हरू चराने रुगा । किसान भी यह देवन लगा कि उसे वह प्रावसी किल तरह से हल चलाता री। घन्ना ने छुछ ही दूर हरू चराया था, कि हरू चरने के माय-मार्य स्वतन रामनन शब्द होने लगा । किसान ने बन्ना में हल रो इन के लिए उहा, परन्तु धन्ना ने चाम पूरा होने पर री दल रोजा। घन्ना ने हल द्वारा जो चास किया था, उसे िमान ने देखा नो ज्ञान हुन्हा, कि दृष्य में भग हुन्हा एक म्ग्टाहर से टक्तरार हल फेमाब विमटना हुआ। चला गया ै. और उसे बाहर पास भर में दिखर गया है। जिसान भारेदार देश रत राया । यह सीचने लगा, कि यह ऐत मेरी एइ पीरियो स मेरे पास है और इसमें हल चलता ही अला । निर्भाणास एक एक धेन में से धन नहीं निक्ला। लेकि णाइ एवं पाद्वी से एक ती चान तट चलाया और रें 'र से पन दिल्ला यह जिनने पाज्यमें बी मात है। मिनान ने भना रो पुरावर उसे भी चान ने विद्या हुन्ना भन गताना । भाना ने यह धन देखकर जिलान से उहा कि इस वदर वन महारक्षा या. जो हर लगने से निवल पटा है। इसमें णार्थ भी यात बया है १ जलों भोजन करें. मूख लग रही है। धन्ता ने वेल खोल दिये । फिर वह रिसान के माय भोजन करने के लिये वेठा । यद्यपि किमान के यहा का भोजन रुक्ष और साधारण था, धन्ना नित्य जिम तरह का भोजन किया करता था, उससे बहुत ही निम्नतम था, फिर भी भूप अधिक लगी थी इसलिये धन्ता को वह रखा-मृत्या भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा उसने किचपूर्वक भोजन किया।

भोजन करके धन्ना, आगे जान के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने किसान का उपकार मानकर तथा उसे धन्यवाद देवर उससे बिदा मागी। किसान ने धन्ना से कहा, कि—भाई, तुम जाते हो तो तुम्हारी इन्छा, परन्तु अपना धन लेन जास्रो। तुम्हारे हल चलाने से जो यन निकला है, वह मेरा नहीं किन्तु तुम्हारा है। वह धन सेरे भाग्य से नहीं निकला है, कन्तु तुम्हारे भाग्य से निकला है। इमलिए उसे लेने जास्रो।

किसान का कथन सुनकर धन्ना किमान की निस्पृहता पर प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा, कि यदि मुक्ते धन साथ लेना होता तो मैं घर से ही क्यां न लाता। इस प्रकार सोचते हुए उसने किसान से कहा, कि—भाई, यह खेत तुम्हारा है। इम खेत में में जो कुछ भी प्राप्त हो, उसके स्वामी तुम्ही हो सकते हो, मैं उसका स्वामी नहीं हो सकता। मैने तो केवल भोजन के लिए हल चलाया था। मेरे इस अम के फलस्वरूप में भोजन प्राप्त हो गया। धन के लिए न तो मैने अम ही याथा, न धन पर मेरा अधिकार ही हो सकता है।

किसान ने धन्ना से बहुत कुछ कहा सुना, परन्तु धन्ना

ने किसान की बात को स्वीकार नहीं की। वह खेत पर से आगे के लिये चल दिया। धला के जाने के पत्नान किसान ने मोचा कि एक उसरा फल लेन का अधिकारी हैं। में, गेंत में बीज पढ़ उसरा फल लेन का अधिकारी हैं, उसमें में अनायाम पाँठ बिना अस के निकली हुई सम्यन्ति पर मेरा अधिकार नहीं हो मकता। इस खेद में में जो पन निकला है वह या तो धना ना हो सन्ता है या गजा ना। यना ने तो यह धन लिया नहीं, इसलिये अब इसका जिंदशारी राजा ही है।

दस नगर सोच कर इसने राजा के पास जा इससे धन निकरने की सब बात करी, क्योर धन मनवा लेने की प्रार्थना की। राजा किमान की ईमानदार नथा बन्ना की निलेमिता पर प्रमन्त एका। उसने किमान से कहा कि— विभाग एक एकिने से बन निकला है बह धन्ना जब निकला है। तुम क्याने पर में राजा। राजा ने दिमान से उस प्रकार है। तुम क्याने पर में राजा। राजा ने दिमान से उस प्रकार है। तुम क्याने पर में राजा। राजा ने दिमान से उस प्रकार है। तुम का किमान ने स्वयं को धन का प्रमाधिकारी कह रूप पन लेने से उत्थार कर दिया। क्यान में राजा ने उस पन का प्रमाधिकारी कह रूप पन लेने से उत्थार कर दिया। क्यान में राजा ने उस पन किमान वा प्रमाण पर उस प्रमाण का साम का साम का उस पर में से पन निकला था। इस किमान को उस बात का सुदिया। हम निकला को उस बात का सुदिया। हम किमान को उस बात का सुदिया। हम दिया।

धन्ता, तिसी स्थान विशेष तो लक्ष्य बनाये दिना ही उत्तर नी स्थान स्वता। सन्ति-सन्ति वह नर्भवा वे जिनारे स्थाया नर्भदा की धारा, उसके नट पर स्थित पहाड, जगल, झाडी ख्रोर उसके समीप की जीतलता से बन्ना का हृदय बहुन ही ख्राहादित हुआ। वह नर्भदा के तट पर लेट गया। यकाबट तो थी ही, ठएठी-ठएडी हवा लगने से उसे नीट ख्रान लगी। बन्ना तन्द्रा मे था, इतन ही में उसने कोई जट्ट सुना। जट्ट सुन कर वह जागृत हो उठा। वह मोचने लगा कि, इस शट्ट से तो यह जाना जाता है कि मुक्ते द्रव्य प्राप्त होगा, परन्तु इस विकट वन में द्रव्य कहा से मिलेगा? वह टम तरह सोच रहा था, इतने ही में उसने नदी में किमी मनुष्य का ज्ञय बहता हुआ ख्राते देखा। वह, उस शव को निकालने के लिये नदी में कूट पड़ा और शब को नदी के बाहर खीच लाया।

नदी के तट पर शव को देखने लगा। उपने देखा, कि शव की जाघ में कुछ सिला हुआ है। वन्ता ने उम सिले हुए स्थान को खोला, तो उसमे उत्तम-उत्तम कई रत्न निकले। धन्ना ने वे रत्न तो अपने पास रख लिये आर अब को नदी में फेंक दिया।





श्रच्छे हैं, तो श्राकृति श्रादि वाने ग्वराव होने पर भी फल श्रच्छा ही मिलता है। मिचित कर्म ही ममय पर उदय में श्राकर श्रच्छा बुरा फल देने हैं यह वान दूमरी है, कि—कोई कर्म जल्दी उदय में श्राने हैं श्रीर काई देर में। लेकिन श्रच्छा बुरा फल मिलता है उनके प्रताप से ही। कभी कभी यह होना है कि कार्य श्रच्छा करने पर भी परिणाम श्रुरा हाता है श्रीर कार्य बुरा करने पर भी परिणाम श्रच्छा होना है। इस तरह की विपमता के लिए यही समझना चाहिए कि यह फल इस तात्कालिक कार्य का नहीं है, किन्तु पृत्व मचिन कर्म का यह फल है। यह समझने के साथ ही इस वात में भी विस्मृत न होना चाहिए, कि वर्तमान म हम जो काम कर रहे हैं उनका फल हमें इस समय चाहे न मिले लेकिन जल्दी या देर से मिलेगा श्रवश्य। यह याद रख कर मनुष्य को दुष्कृत्य से सदा बचे रहना चाहिए।

धन्ना के पूर्व पुर्य अच्छे थे। इससे उसे पुरपहरान में भी यश और सम्पत्ति प्राप्त हुई। पुरपहरान त्यागने के परचान वन में भी उसे सम्पत्ति और यश की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उज्जैन पहुँचने पर भी उसे जो अधिकार और जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वह भी पूर्व सचित पुर्य के प्रताप्त से ही। पुरपहरान की सम्पत्ति और वहां की प्रतिष्ठा त्याग कर उज्जैन आने वालें धन्ना को उज्जैन में क्या प्राप्त हुआ, यह बात इस प्रकरण से इट होगी।

नमदा पार करके, धन्ना उत्तर भारत की स्रोर ला। विन्ध्याचल की घाटी पार करके घूमता फिरता वह इ.स.च प्रापा। इस समय इड्डिन में चन्द्र प्रयोजन नाम का सवा सद्य फरना था। वहा वोग्य प्रयान न होने के कारण २मदा राज्य व्यवस्थित हो रहा था। राजा इस बात की िश्या संघा कि मुक्ते कोई वृद्धिमान व्यक्ति मिले स्त्रीर मैं उस अपना प्रधान बनाङ । बुद्धिमान प्रवान प्राप्त करने के र्रोध्य से उसने नगर में यह घोषणा कराई, कि जो न्यक्ति शनक वालाय में स्थित ध्यम्भ को नालाय के बाहर रह कर् रासी से घाष देगा, उसे में श्रपना प्रधान बनाऊंगा। इस कार्य फेलिंग राजा ने समय भी नियन कर दिया। नियन समय पर घर प्रयोगन राजा उस तालाव पर गया। नगर तथा बाहर ए घटन में लोग भी तालाउ में स्थित खरभ बाधने की इच्छा न ॥ उ। ष पर गर्य । राजा की चोवणानुसार उपस्थित छोगों न प्रभ याधने के लिए प्रपनी-श्रपनी बुद्धि दौडाई श्रीर ध्यत्व भी किये, परन्तु कोई भी त्यक्ति तालाय के बाहर रह पर परम्य याधने से समर्थ नहीं हला।

तिस समय नालाव के उपर राम्भ वाधने का प्रयस्त विशे जा रहा था। उसी समय उहा पर घरना भी पहुँच गया उसी लागे में भीड़ रा कारण नृता, और किर राजा में पहा कि जान मुन्त आवश्यक्तानुमार रस्मी हैं तो में तालाव के ध्यम को नालाव में उतरे विना ही बाध देगा। घरना की जारित निश्च उसकी हासीरिक रचना आदि देख कर राजा में स्थित की प्राप्त के हायह यह व्यक्ति नालाव स्थित राम्भ बांधने में स्थान आप प्राप्त करें।

धन्ना की बात स्वीकार करके राजा ने आवश्यक रस्सी की व्यवस्था कर दी। धन्ना ने रस्सी का एक सिरा तालाब के किनारे के एक वृक्ष से बाध दिया और दूसरा सिरा पकड कर तालाब के चारों श्रोर घूम श्राया। तालाब के चारों श्रोर रस्सी संहित घूम जाने से, तालाच में स्थित खम्भ रस्मी से बध गया। धन्नाने रस्सीका दूसरा सिरा भी उसी बृक्ष से बांध दिया श्रीर फिर उसने राजा से कहा कि — मैंने एक बार तो खम्भे को बाध दिया है, यदि आवश्यकता हो तो और बाध्ं। धन्ना का कथन सुन कर राजा उसकी बुद्धि की प्रशसा करने लगा। उपस्थित लोगों में से कई लोग कहने लगे कि इस तरह तो हम भी खम्भ को बाध सकते थे। इस तरह बांधने में क्या है। ऐमा कहने वाले लोगों से राजा ने कहा कि—यदि बांध सकते थे तो बाधा क्यो नहीं ? तुम्हे किसने रोका था, श्रौर तुम से यह किसने कहा था कि अमुक तरह से ही खम्भ वाधना चाहिये! खम्भ बध जाने के पश्चात् कोई बात कहना व्यर्थ है। घोषणानुसार यह व्यक्ति प्रधान पद पाने का ऋधिकारी हो चुका है, तथा इसकी बुद्धि देख कर मुफे विश्वास होता है, कि इसने जिस तरह खम्भ वाध दिया है, उसी तरह यह मेरे राज्य को भी व्यवस्था की जजीर से बाघ देगा। लोगों से इस तरह कह कर राजा ने, बन्ना को अपना प्रधान बना लिया। उज्जैन का प्रधान बन कर धन्ना ने ऐसी राज्य व्यव-स्या की, कि राजा प्रजा आदि सभी छोग प्रशसा करने छगे। ' मब लोग यही कहने लगे, कि हम लोगों के सद्भाग्य से ही यह प्रधान छाया है।

पत्ना राज्य कार्य से निकृत को । सध्या के समय घोड़े धर पैठ पर बाबु सेबनार्थ सगर के बाहर जाया फरता। एक दिन सन्या के सनय जब धन्ना यापु-सेयनार्व गया या तब व्यय राज वि कुछ शीन-तीन छी-पुरुष नगर की खोर चले नार में । इनके समय पूरा वे, मुख जातिहीन थे और पास में नाभीर रक्ता की उर्क समझी भी नाधी। उस लोगों की देख बर पत्ना न आ शरफान चित्रा दि चे छोन किसी प्राप्त के ियागी जान परवर्ष का जन्य के सारे नगर में रक्षा पाने के िरभारा है। इस तरह अनुमान करके बन्ता अपने मन से १ र लगा ि—इन प्राभीणा को बच्छ में पड़ने के लिए सुके मार । व्यवसार्यः सामना चावितः। सेर द्वारा ठीक व्यवस्था न ें व ते जारण हो एवं लोगों को कच्छ में पड़ना पछा है। यदि टी असमा हो ी नो च लोग कच्ट क्या पाने और इन्हें चर्-बार · "२२ स ९४८ भी शीन तीन दशा में नगर का श्वाशय क्यो \* en 9 7 11 1

दय प्रमार सीचता एका घन्ता, उन लोगों के समीप १६१ हर माया पूरन के लिए गया । समीप पहुंच प्रस् १५७ इन सद में पहचाना, खीर पहचार्ग ही पह जाह्चर्य-१५० इन्से हा नया । यह ज्यान मन म वहन लगा, कि से नेत ना ।-दि । खीर साई भाजाई इस दशा में । यह ज्यान में १९ नव तर्धन ज्यान हाता, खीर में लोग सुमें न मिले होने १९ नव तर्धन ज्यान हाता, खीर में लोग से एन्डे केने हुएव य माना वसन महाने

न कहा है कि—

मे आसू गिरने लगे। फिर वह गद्गद् स्वर से कहने लगा, कि—वेटा धन्ना, तू अपने भाइयों को जानता ही है वे कैसे मूर्व, अदूरदर्शी एव क्रूर स्वभाव के हैं, यह तुमे माल्म ही है। उन्होंने तुमे मार डालने का जो विचार किया था, और उनके जिस क्रूर विचार के कारण तू घर छोड़कर चला आया, उनका यह विचार तेरे घर त्याग जाने के पश्चात् ही मुमे माल्म हुआ। पहले तो मुसे तेरे वियोग से दु ख हुआ, लेकिन जब तेरे भाइयों के दुष्ट विचार का मुभे पता लगा, तब मैंने तेरा चला जाना ठीक माना।

लोगों को यह मालूम हुआ, कि धन्ना रात के समय न मालूम कहा चला गया है। सब को यह तो मालूम था ही, कि धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते हैं, एव उसका अशुभ चाहते हैं। इमलिये राजा और प्रजा ने तेरे घर त्यागने के लिए तेरे भाइयों को ही अपरावी ठहराया, तथा तेरे भाइयों से मब लोग अप्रसन्न रहने लगे। तेरे घर त्याग जाने के कारण और मब लोग तो, यहा तक कि तेरी भौजाइया भी दुखी हुई, परन्तु तेरे दुण्ट भाइयों को प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, कि अच्छा हुआ जो धन्ना चला गया और हमारे मार्ग का रोडा दूर हुआ। मैन तेरे भाइयों से कहा, कि अब तो धन्ना चला गया है, इमलिए अब जान्ति से रहा करो। इम प्रकार समय मय पर में तेरे भाइयों को समझाया करता, परन्तु तेरे दि भाइयों के कार्य एव विचार में किचित भी परिवर्तन र्ही हुआ। ऐसे लोगों को हुण्ट में रखकर ही तो एक किय उन्हेंन में

लभे । सिक्तासृतैलम्पि यस्ततः पीडयन्, विवेच्य सृगतृष्णिकासु सिल्ल पिपामाहितः उदाचिद्वि पर्यट्यट्ठाविषाण सामाद्ये-प्रतु प्रतिनिविष्टम्योजनवित्साराध्येत् ॥

भ्यांग्--नारं कोरं चात्र को यस से पीस कर तेल भी विताल से कोर त्यामा मृगन्ता के जल से प्रपत्ती प्यास भी वृद्धा ने कार्र पृथ्वी पर पृस्पाम कर सीगवाला रवस्तीज भी एट ते. वे लासस्थव वार्य चार्र कोई सम्भव भी बना डाले, परस्क एट पर चार्र एए मृद्यं मनुष्य के चिन्त को अनुकृत बनाने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है।

१२७ पहुमार नैर भाइया को समझाने का मेरा सब १५७ निष्ठ एछा। उन ठोगों को में नियत्रण में न रत्य समा। मे यह कहा भी था, कि ऐसे बढ़िया श्राभूपण थोड़े मूल्य में मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये श्राभूपण चोरी के हैं, इसिलए ये श्राभूषण लेना ठीक नहीं, लेकिन तेरे उद्दुष्ड भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने वे श्राभूषण दासियों से खरीद ही लिये श्रन्त में वे चोगी करने वाली दासिया, श्राभूषण चुराने के श्रपराध में पकड़ी गईं। उन्होंने श्रपना श्रपराध स्वीकार करके यह कह दिया, कि हमने उस दुकान पर श्राभूषण वेचे हैं। राजा की श्राज्ञा से तेरे भाइयों की दुकान की तलाशी हुई, जिसमें से रानी के श्राभूषण निकले। तेरे भाइयों पर राजा इस कारण पहले से ही रुष्ट था, कि नगर-सेठ धन्ना को इन्ही लोगों के कारण गृह त्याग कर जाना पड़ा है, चोरी के श्राभूषण खरीदने के कारण वह श्रिषक रुष्ट हो गया। कहावत ही है कि—

राजा मित्र केन दृष्ट श्रुत वा।

श्रर्थात्—यह किसने देखा सुना है, कि राजा किसी का

इसके अनुसार कुपित राजा ने, तेरे भाइयों के अपराध के दण्ड स्वरूप सेरी सब सम्पत्ति छीन छी। हम सब छोग दु.खी हो गये। ऊपर से अपमान का दु ख और था। उस पमान के दु:ख से बचने के छिए, हम सब ने पुरपइठान कर अन्यत्र जाना उचित समझा। नीति के अनुसार भी छिए ऐसा करने के सिवा दूसरा मार्ग न था। क्योंकि, तकारों का कथन है—

माता िषता श्रीर भाई-भौजाई के पास जाकर उनकी छुशल पूछता, तथा उन्हें प्रसन्तता हो ऐसी बातें भी किया करता। यह उसका नित्य का क्रम था। इस क्रम के श्रतुसार एक दिन जब वह धनसार के पास गया, तब धनसार ने उससे उस पर बीती बात कहने के लिए कहा। धन्ना ने धनसार को पुरपइठान से निकल कर उज्जैन पहुँचने तथा खम्भ बांधकर प्रधान बनने तक की सब बात सुनाई। साथ ही उसने वे रत भी धनसार को भेंट कर दिये, जो मुर्दे की जांघ में से निकले थे। उन रत्नों को देखकर, धनसार श्राश्चर्य चिकत रह गया। उसके मुह से यही निकला, कि 'ये रत्न ऐसे मूल्यवान हैं, कि श्रपने घर में जो सम्पत्ति थी वह इनके मूल्य के सामने तुच्छ थी। बास्तव में, सम्पत्ति त्यागने वाले को त्यक्त सम्पत्ति से बहुत श्रिधक मिलने का नियम ही है। राम ने श्रवध का राज्य त्यागा था, तो उन्हें त्रिखएड पृथ्वी का राज्य मिला था।

धनसार ने इस प्रकार धन्ना तथा उसके त्याग की प्रशासा की। धन्ना ने धनसार द्वारा की गई प्रशासा के उत्तर में यही कहा, कि—पिताजी, आप किस की प्रशासा कर रहे हैं ! यह सब आप ही का प्रताप है, फिर आप मेरी प्रशासा क्यों कर रहे हैं !

कुछ दिन इसी प्रकार चलता रहा! कुछ दिनों के पश्चात धन्ना के भाइयों को भी वह समस्त वृत्तान्त ज्ञात हो गया, जो धन्ना ने स्वय के निकलने त्र्यादि विषय में धनसार से कहा था। साथ ही उन लोगों को यह भी ज्ञात हो गया, कि

रत्न श्रीर इनके प्रभाव से प्राप्त यहां की संपत्ति में हम तीनों भाडयो को समान भाग मिल जावे।

छड़को की बातें स्त्रौर उनका प्रस्ताव सुनकर, धनसार उनकी बुद्धि की निन्दा करता हुआ। बोला, कि—तुम लोग अव तक भी धन्ना को नहीं समके। अभी भी तुम्हारे हृदय में धन्ना के प्रति द्वेष है। यदि धन्ना तुम छोगों को अपना न मानता, श्रोर इन रत्नों को तुम लोगों से श्रधिक समझता, तो वह ये रतन मुफ्ते देता ही क्यों ? इसी प्रकार तुम लोगों को द्यपन यहा द्याश्रय भी क्यो देता ? तुम लोगो का दुष्ट-विचार जानकर, बन्ता, घर की सब सम्पत्ति तुम्हारे लिए छोड़ घर से भिखारी की भाति निकल गया था। घर में से उसने कुछ नहीं लिया था, श्रौर ये रतन मेरे घर में थे ही नहीं, मैं उमे देता भी कहा सं १ विलक्त घर से धन्ता के चले जाने का समाचार, बन्ना के चले जाने के पश्चात् ही मुक्ते मालूम हुआ, पहले मालूम भी नहीं हुआ, अन्यथा मैं उसे घर में जाने ही न देता। ऐसा होते हुए भी तुम लोग फिर कुमति करने लगे हो। घर की सब मम्पत्ति खोकर, श्यान भ्रष्ट हो महनत मजदूरी करते हुए इधर उनर भटकने के दिन भूछ गये। धन्ना की कृपा से, दु ख-मुक्त हो कर आनन्दपूर्वक जीवन विताने का यह अवसर मिला है, तो श्रव किर दुर्वु द्वि आई। वहा कलह मचाया उसका फल तो पाया ी, भन्न क्या यहा भी कलह करना चाहते हो। उदार-हृदय ् ता, तुम्हारे कार्य एव व्यवहार को विसमृत करके तुम्हारा टन कर रहा है, और तुम उसका उपकार भूल, कृतव्त हो ्मी की जड़ काटने का प्रयत्न करते रहते हो। तुम लोगों की यह मनोवृत्ति, मर्वथा निन्दनीय है। तुम अपनी इस तरह की मनोवृत्ति त्याग कर, जिस तरह रहते हो उसी तरह प्रानन्द से रहो। यदि यहा भी धन्ना के प्रति द्वेप रखा, तो इसका स्पष्ट यही अर्थ होगा, कि तुम लोग किर विपत्ति को आमन्त्रित पर रहे हो।

धनमार का उत्तर सुनकर, इसके तीना पुत्र वनसार पर फ़िप्त हो गये। ये धनसार से कहने छंगे, कि आप सदा से ही धन्ता का पक्ष लेते रहे हैं, इसिटिये आप उसकी प्रशासा फरें यह स्वाभाविक है। श्रीर ऐसी दशा म श्राप कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कि 'ये रत्न श्रपने घर के ही हैं' जो मैंने धन्ना को दे दिये थें परन्तु वास्तविक बात कब तक छिरी रह मक्ती है। हम प्रापसे फिर कहते हैं, कि आप भी समझ जाइये श्रीर धन्ना को भी समझा दीजिये। ये रत्न न तो श्रापने ही प्राप्त किये हैं न धन्ना ने ही। श्रापको ये रत्न पैतृक-सपत्ति में प्राप्त हुए हैं, इस कारण इन पर हमारा स्त्रीर धन्ना का समान अधिकार है। इसलिये यही अच्छा होगा, कि आपस में घर में घंठकर समझौता कर लिया जावे, कोई दूसरा न जानने पावे। 'त्रत्यधा हम प्रत्येक सम्भव उपाय से इन रहतों एव इनके प्रभाव से प्राप्त सम्पत्ति म भाग छेंगे ही । हम ऐसा जदापि नहीं मह सकते, कि इन रत्नों का स्वामी अकेला बन्ना रां, स्वार इस इसके प्राधित रहकर उसके भारय से बड़े लहावें। हम आपको मृचिन करते हैं, कि चे रतन जाने न पावें और आप इनरें में हम तीनों को भाग दिलावें।

धनसार ने अपने तीनों लड़कों की बहुत भर्तस्ना की।

## [ & ]

## कठिन परीक्षा

ऐश्वर्यस्य विभूषण सुजनता जौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय । श्राक्रोधस्तपस क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वेकारणमिद जील पर भूषणम् ॥

श्रांत्--ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता है, शूरता का भूषण वाणी पर सयम रखना है, ज्ञान का भूषण शान्ति है, शास्त्राध्ययन का भूषण विनय है, घन का भूषण सुपात्र को दान देना है, तप का भूषण कोधरहित होना है, प्रभुना का भूषण क्षमा है, और धर्म का भूषण सरळता-अथवा निष्काम रहना है, किन्तु जो ूसरे सब गुणों का कारण है वह भील सर्वोत्तम भूषण है। हुम श्रोक में जिन गुणों को भूपण रूप कहा गया है, धन्ना में वे सभी गुण मौजूद थे। उसने स्वय में रहे हुए गुणों का समय-समय पर परिचय भी दिया, जो कथा में प्रकट है। इन सब गुणों का कारण जील भी था। वह पूर्ण जीलवान था। उसके जील की कसीटी भी हुई, जिममें वह उत्तीर्ण ही हुम्ना, श्रमुत्तीर्ण नहीं हुम्ना। धना कंमा जीलवान था, उसके जील की परीक्षा कब किस तरह श्रीर किसने की, तथा क्या परिणाम निकला श्रादि बातें इस प्रकरण में मिलेंगी।

धन्ना ने घर त्याग कर जाने का निश्चय किया। उसने दो चार दिन में राज्य के वे आवश्यक कार्य निपटा डाले, जिनका बोझ उम पर विशेष रूप से था। इसी तरह उसने राय के निजी काम भी ममाप्त कर दिये। यह करके धन्ना रात के समय गुप-चुप घर में चल दिया। उसने इस बार भी घर से निकलने के समय अपने साथ कोई बस्तु नहीं ली। उसके कारीर पर जो वस्त्र थे, वे भी बहुन माधारण थे।

यन, पहाड श्रावि के दृश्य देखता हुआ, अनेक विषम परिस्थित का सामना करता हुआ, और बङ्गली फलों तथा मेहनत सबद्गी में आबीदिका करता हुआ बला, काशी देश को धनारम नगरी परेचा। दृष्ठ गङ्गा के तट पर आया। गगा की भाग लींग उसकी प्राकृतिक शोभा देख कर घला को बहुत प्रगणना हुत । उनने साचा कि इस नदी को देखने द्वथा इसका आश्रय लेकर आत्मा की ज्योति जगाने के लिये लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। मैं यहां अनायास आ गया हूँ, इसलिये इस स्थान पर मुक्ते भी कोई आत्म-कल्याण-साधक कार्य करना चाहिये।

इस प्रकार सोच कर धन्ना तेला करके गगा के किनारे बैठ गया। अपने किनारे तप करत हुए धन्ना की हढ़ता ही परीक्षा करने के लिए गगा देवी सुन्दर तरुणी का रूप धारण करके, पुरुषों के हृदय में कामवासना जागृत करने वाली लीला करती हुई धन्ना के सामने आई। वह हाव-भाव दिखाती हुई धन्ना से कहने लगी कि, हे युवक। नृतप द्वारा अपने इस सुन्दर शरीर को अब मत सुखा। अब अपने यौवन को तप की आग में भस्म मत कर। तर तप सफल हुआ है, इसलिये अब उठ। तरे सौन्दर्य एव यौवन ने मुक्ते आकरित कर लिया है। मै देवागना हूं। मेरा नाम सर्वकामप्रदत्ता है। मैं तेरी समस्त इच्छाए पूर्ण करने में समर्थ हूं। इसलिये मुझको स्वीकार करके आनन्द प्राप्त कर, तथा मुक्ते भी आनन्दित कर।

यद्यपि उस समय तक धन्ना का विवाह नहीं हुन्ना था, श्रीर उसके सन्मुख खड़ी प्रार्थना करने वाली स्त्री का रूप उसकी मधुर वाणी एव उसके हाव-भाव पुरुषों को श्राक्षित को वाले थे, फिर भी धन्ना श्रविचल ही रहा। गगादेवी की सुन कर धन्ना ने अपने मन में विचारा, कि मैं यहां कल्याण के लिए तप करने बैठा हूँ। जब आत्मकल्याण

के लिए किए जानेवाले थोडे से तप के पूर्ण न होने पर भी यह

गुन्दरी उपस्थित हुई है, तो श्राधिक तथा पूर्ण तप से कैसा

श्रानन्द प्राप्त होगा! ऐसी दशा में मैं इसके द्वारा दिये गये

श्रानन्द प्राप्त होगा! ऐसी दशा में मैं इसके द्वारा दिये गये

श्रानेभन में पड़कर श्रापना तप कैसे भड़्त कर हालू! साथ ही,

प्रतोभन में पड़कर श्रापना तप कैसे भड़्त कर हालू! साथ ही,

श्राभन में नहीं है। इसके साथ मेरा विधिपूर्वक विवाह

गह स्त्री मेरी नहीं है। इसके साथ मेरा विधिपूर्वक विवाह

नहीं हुआ है, इसलिए इसको स्वीकार करना महान पाप भी

नहीं हुआ है, इसलिए इसको स्वीकार करना महान पाप भी

होगा! जिस गगा के तट का सहारा पाप नष्ट करने के लिए

लिया जाता है, क्या उसके तट पर मैं ऐसा भयङ्कर पाप कहाँ।

इस प्रकार विचार कर, घन्ना टढ़तापूर्वक बैठा रहा। एमने गगारं वी की स्त्रोर देखा भी नहीं। घन्ना की इम टढ़ता से गगारं वी चहुत प्रभावित हुई। उसने कृत्रिम रूप त्याग से गगारं वी चहुत प्रभावित हुई। उसने कृत्रिम रूप त्याग वास्त्रिक रूप घारण किया, स्त्रीर फिर वह घन्ना से कहने हुगी, कि हे स्नात्मच्योति प्रकटाने के लिए तप करने वाले हुग्य! में गगारं वी हूं। तेरी टढता देखकर में प्रसन्न तथा तेरे पर गुम्य हूं, स्त्रीर यह कहती हूं कि यि तू चाहे तो मैं तेरी परनी यनने के लिए भी तैयार हूं।

गगा का कथन सुनकर, धन्ना उसकी छोर देखकर गहन लगा, कि- मान गगे। तेरा दर्शन करके मैं स्वय को सद्- गहन लगा, कि- मान गगे। तेरा दर्शन करके मैं स्वय को सद्- मार्गा मानता है। जिस जड गगा की छाधिष्ठात्री होने के गारण तुम गगा देवी फहाती हो, उस जड गगा को धारा भी विपरीन दिशा में नहीं जाती, तो उमकी श्रिधिष्ठात्री एवं चैनन्य होनी हुई भी न्या तुम ष्यकृत्य कार्य करोगी। च्या मर्यादा नष्ट दर राशेगी! जब जड गगा भी विमुख नहीं होती, वह भी

मर्थादा का पालना करती है, तब क्या तुम्हारे लिए मर्यादा निट करना उचित होगा ? कदाचित तुम नो ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाश्रो परन्तु मैं मर्यादा विरुद्ध कार्य कदापि निही कर सकता। मै, महान् सकट में पड़ने पर भी परदार-गमन का पाप नहीं कर सकता। मैं छाप में भी यही प्रार्थना करता हूँ, कि छाप भी मर्यादा की रक्षा करं, पर-पुरुष को जार-पित बनाने का पाप न करं।

धन्ता के दृहतापूर्ण एव समीचीन उपरेश का, गगारेवी पर यथेव्ह प्रभाव पड़ा। वह अपनी हुएकामना त्याग कर धन्ता के सामने ही बैठ गई, और धन्ता की दृहता हेग्वती हुई उमका तेला पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। तेला समाप्त होने पर, धन्ता ने स्वय की परीक्षा के लिए एव उसके तह का महारा लिया था इसलिए गगारेवी का उपकार माना, और किर इससे विदा मागी। बन्ता के कथन के उत्तर में गगारेवी ने कहा, कि-हे दृहत्वती! तुम ऐसे लोगा के प्रताप से ही यह पृथ्वी स्थिर है। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उतीर्ण हुए हो इसलिए में तुम्हे यह चिन्तामणि रत्न दृह वहपि तुम्हारे में जो गुण हैं, उन गुणों से यह चिन्तामणि रत्न बढ़ कर नहीं है। तुम अपने गुणा के वल में तिलोक की सम्पदा के स्वामी हो। विद्वानों ने कहा ही है—

काताकटाक्षविशिष्वा न दहन्ति यस्य-चित्त न निर्दहित कोप-क्रशानु-तापः। कर्पन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशै-लेकित्रय जयति कृत्स्नमिद स धीरः॥ प्रधान-जिसके हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष बाण नहीं देवने, जो क्रोधामि के ताप से नहीं जलता, श्रीर इन्द्रियों के विषयमांग जिसके चित्त को लोग पाज में बाध कर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोकों को श्रापने वश में कर लेता है।

तंने ही हो, इसिलए तुम्हे इस चिन्तामणि रत्न की श्राप्रथमना न होना स्प्राभाविक है। फिर भी मुक्ते सन्तोप देन के लिए, तुम यह तुच्छ भेंट स्थीकार करो।

गगा ने जय बहुत अनुनय-विनय की, तब बन्ना ने उसके द्वाग दिया गया चिन्तामणि रत्त स्वीकार किया। चिन्तामणि रत्त लेकर, धन्ना मगध देश की श्रोर चला। मार्ग में बह श्रम-क्षीयियां की भाति जीविकोपार्जन करके पेट भरता था, तथा श्राग घढना जाना था। चलना-चलना वह मगध देश की राज-पानी राजगृह नगर के ममीप पहुँचा। राजगृह नगर के मगीप ण जाग मिला, जिमके बृक्ष सूख गये थे श्रीर जला-गय भी जलविहीन थे। धन्ना बहुत थक गया था। उसने गोपा, कि यगिप इम बाग के वृक्ष सूखे हुए हैं, फिर भी कई मने एस पेस हैं। कि जिनकी छाया मेरे लिए पर्याप्त है। मुक्त छाया में छुछ देश पिता लेनी पानिय, श्रीर शरीर से नवचेतन श्राने के परचात् नगर में काना पाहिया।

दस प्रराप सोच कर धन्ता, एक सूखे हुए वृक्ष की पाया में लेट गया। लेटे-लेटे धन्ता को यह विचार हुआ। कि

मर्थादा का पालना करती हैं, तब क्या तुम्हारे लिए मर्थादा नष्ट करना उचित होगा १ कदाचित तुम तो ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाश्रो परन्तु मैं मर्यादा विक्छ कार्य कदापि नहीं कर सकता। मैं, महान् सकट में पडने पर भी परदार-गमन का पाप नहीं कर सकता। मैं श्राप में भी यही प्रार्थना करता हूँ, कि श्राप भी मर्यादा की रक्षा करं, पर-पुरूप को जार- पति बनाने का पाप न करे।

धन्ना के दृढ्तापूर्ण एव समीचीन उपदेश का, गगादेवी पर यथेट प्रभाव पड़ा। वह अपनी दुष्कामना त्याग कर धन्ना के सामने ही बेठ गई, और धन्ना की दृढता देखती हुई उमका तेला पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। तेला समाप्त होने पर, धन्ना ने स्वय की परीक्षा के लिए एव उसके तट का सहारा लिया था इसलिए गगादेवी ना उपकार माना, और किर उससे विदा मागी। धन्ना के कथन के उत्तर में गगादेवी ने कहा, कि-हे दृढ़व्रती! तुम ऐसे लोगों के प्रनाप से ही यह पृथ्वी स्थिर है। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उतीर्ण हुए हो इसलिए में तुम्हे यह चिन्तामणि रत्न देती हूं यद्यपि तुम्हारे में जो गुण हैं, उन गुणों से यह चिन्तामणि रत्न बढ़ कर नहीं है। तुम अपने गुणों के वल से त्रिलोक की सम्पदा के स्वामी हो। विद्वानों ने कहा ही है—

काताकटाक्षविज्ञिम्ता न दहन्ति यस्य-चित्तं न निर्दहिति कोप-क्रशातु-तापः। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशे-लोकत्रय जयति कुत्स्नमिद स धीरः॥ श्रयीत्—जिसके हृद्य को स्त्रियों के कटाक्ष वाण नहीं देधने, जो क्रोधामि के नाप से नहीं जलता, श्रीर इन्द्रियों के विषयभोग जिसके चित्त को लोग पाश में वाध कर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोकों को श्रपने वश में कर लेता है।

ऐसे ही हो, इसलिए तुम्हे इस चिन्तामणि रत्न की श्रावश्यकता न होना स्वाभाविक है। फिर भी मुक्ते सन्तोष देने के लिए, तुम यह तुच्छ भेंट स्थीकार करो।

गगा ने जब बहुत अनुनय-विनय की, तब धन्ना ने उसके द्वारा दिया गया चिन्तामणि रत्न स्वीकार किया। चिन्तामणि रत्न लेकर, धन्ना मगध देश की आर चला। मार्ग में वह अम-कीवियों की भांति जीविकोपार्जन करके पेट भरता था, तथा आगे बढता जाता था। चलता-चलता वह मगध देश की राज-थानी राजगृह नगर के समीप पहुँचा। राजगृह नगर के समीप एक वाग मिला, जिसके वृक्ष सूख गये थे और जला-शय भी जलविहीन थे। धन्ना बहुत थक गया था। उसने मोचा, कि यशप इस वाग के वृक्ष सूखे हुए हैं, फिर भी कई खड़े वड़े वृक्ष ऐसे हैं कि जिनकी छाया मेरे लिए पर्याप्त है। सुमे छाया में कुछ देर विश्राम करके थकावट मिटा लेनी चाहिए, श्रीर शरीर में नवचेतन श्राने के पश्चात् नगर में जाना चाहिए।

इम प्रकार सोच कर धन्ना, एक सूखे हुए वृक्ष की छाया में लेट गया। लेटे-लेटे धन्ना को यह विचार हुआ। कि

ं कैसे हो गया।

यदि इस बाग के सब वक्ष हरे छोर जलागय जलपूर्ण होते, तो यह स्थान मुझ जेसे अान्त पथिक के छिये कैमा आनन्द-दायक होता! इस प्रकार विचार करते हुए श्रान्त थन्ना को, शीतल पवन का स्पर्श होते ही नीद छा गई। वह मो गया। जो बाग विळकुल सूख गया था, जिसको हरा करने के लिये श्चनेक असफल प्रयत्न किये जा चुके थे, श्रोर जिसके सूव जाने से लोग उसके स्वामी कुमुमपाल मेठ पर गुप्त पापादि का दोषारोपण करते थे, वह बाग धन्ना के पहुँचन के पश्चात धीरे-धीरे हरा होने लगा। धन्ना की इन्छानुसार चिन्तामणि रत के प्रभाव से थोड़ी ही देर में वाग के सभी लता-वृक्ष-नव पल्लवों से लहलहा उठे। बाग में के जलाजय भी जीतल मुस्वादु एव निर्मेल जल से परिपूर्ण हो गये। बाग के सूख जाने के कारण जो बागवान लोग हुन्वी हो रहे थे, बाग को अचानक हरा-भरा देखकर वे बहुत ही श्रानन्दित हुए। उनके श्रानन्द की सीमा न रही। हर्पावेश में दौड़े हुए जाकर उन लोगा ने। कुसुमपाल सेठ को बाग हरा होने का गुभ समाचार सुनाया। प्रसन्नता देने वाला यह समाचार सुनकर, अपने सूखे हुए बाग को हरा देखने की इच्छा से कुपुमपाल संठ जीवता-पूर्वक वाग में आया। बाग को हरा देखकर वह बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बागवानों से अगनी प्रसन्तता प्रकट करके कहा कि बहुत प्रयत्न करने पर भी जो बाग हरा नहीं हुआ था, और मके सूख जाने से मैं दुखी था, तथा छोगों द्वारा छगाये फ अपवाद सुनता सहता था, वह बाग आज अनायास कुसुमपाल सेठ के इस प्रश्त का, बागवात लोग कुछ उत्तर न दे सके। कुछ देर सोचकर, सेठ ने बागवानों से पूछा कि—इस बाग में कोई आया तो नहीं था १ सेठ के इस प्रश्त के उत्तर में बागवानों ने कहा, कि—और कोई तो नहीं आया था, केवल एक पथिक उस जलाशय के समीप वाले दृक्ष की लाया में सोया हुआ है। सेठ ने कहा, कि मेरी समझ से यह बाग उस पथिक के प्रताप से ही हरा हुआ है। चलो, उनके समीप चलकर उसे देखें।

वागवानों के साथ कुमुमपाल सेठ, निद्रावस्थित धन्ना के पास गया। वह, धन्ना का प्रभावपूर्ण एवं तेजस्वी मुखकमल देखकर बहुत ही प्रसन्त हुन्ना। धन्ता की त्राकृति देखकर, सेठ को यह विश्वास हो गया कि इसी पुरुष के प्रताप से यह बाग हरा हुआ है। वह, धन्ना के जगने की प्रतिक्षा करता हुआ धन्ना के समीप ही खडा रहा। कुछ ही देर पश्चात् धन्ना की निद्राभग हुई । वह उठ बैठा । धन्ना को जागृत देखकर, कुसुमपाल सेठ उसके अभिमुख हो उससे कहने लगा कि-महानुभाव, त्राज त्रानायास त्रापका दर्शन करके मुक्ते श्रत्यन्त प्रमन्नता हुई है। बल्कि मैं तो यह कहता हूं, कि मेरे ही सद्-भाग्य से श्रापका पधारना यहा हुआ है। इस बाग के सुख जाने से, मेरी बहुत निन्दा हो रही थीं, तथा मुक्ते दु ख भी था। श्रापक पधारने ही से यह वाग हरा हो गया, तथा इससे जलाशय भी जलपूर्ण हो गये, जिससे सेरा दुःख भी मिटा श्रीर कलक भी । यह सब श्रापकी कृपा से ही हुआ है, इस-लिए में स्वय पर आपका आत्यन्त उपकार मानता हूँ।

धन्ता ने छुसुमपाल सेठ का परिचय जानकर उसका आदर किया और आपके इस बाग में मैंने विश्राम पाया, यह कह कर उसका आभार भी माना। छुसुमपाल सेठ ने धन्ता के स्थन का उत्तर देते हुए उससे कहा, कि—वास्तव में यह बाग इस योग्य न रह गया था कि इसके द्वारा किसी को विश्राम मिल सकता, परन्तु आपने पधार कर इस बाग को इस योग्य बना दिया है। इमलिये बाग भी आपका चिरऋणी है, और में भी। ध्या मेरी यह प्रार्थना है, कि आपने जिस तरह इस याग पर छुपा दृष्टि की, उसी प्रकार मेरे घर पर भी छुपादृष्टि की जिये, और वहा पधारकर उसे पावन बनाइये। छुसुमपाल की यह प्रार्थना स्वीकर करते हुए धन्ता ने कहा, कि इस अपरिचन नगर में मेरे लिये ठहरने आदि को स्थान नथा। आप श्रमपूर्वक गुझ पर यह छुपा कर रहे है, इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ।

कुमुमपाल नेठ का सूना हुआ बाग एक पुरुष ने हरा कर दिया है, जोर अब मेठ उस पुरुष को अपने घर ला रहा है, यह बात सारे नगर से फेल गई। नगर के लोग, धन्ना का वर्जन करने एवं उसके स्वागन में सम्मिलित होने के लिये बाग में उपिथन हुए। उधर धन्ना की स्वीकृति पाकर कुसुमपाल मेठ ने, बन्ना हो ले चलने के लिये अपने घर से स्थ ब्राग्नामा। गाय ही बन्ना के लिये बन्नाभूषण भी मगवाये, म अपने गित्रों को बन्ना का स्वागन करने के लिये आने म अना ही। स्थ एवं बस्ताभृषण आ जाने पर, सेठ ने धन्ना । वस्त्र बदलने एवम आमृषण धारण करने की प्रार्थना की। यता ने कुष्ठमपाल की यह प्रार्थना श्रास्त्रीकार करके कहा, कि— में जो वस्त्र पहने हूं, नगर में तो वे ही वस्त्र पहन कर चलूंगा, किर वहा देखा जायगा। व्यक्ति का महत्व, वस्त्रामूषण से नहीं किन्तु गुणों से हैं।

कुषुमपाल सेठ, धन्ना को रथ में बैठा कर उत्सव-पूर्वक प्रपने घर लाया। साथ में नगर के बहुत से लोग थे, जो जयजयकार करते जाने थे। घन्ना को सेठ के यहां पहुँचा कर जब सब लोग श्रपने-श्रपने घर जाने के लिए तैयार हुए, तब धन्ना न सत्र लोगों को सम्बोधन करके कहा, कि-भाइयो, श्राप लोगों ने तथा सेठ ने जो मेरा श्रादर सत्कार किया है, उसके छिए में स्राप मब का बहुत स्राभार सानता हूँ । स्राप लोगों ने मेरा खागत करके मुझ पर जो उपकार किया है, उसके कारण पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। प्राप लोग सरे से परिचित भी न थे। मेरे शरीर पर ऐसी कोई विशेषता भी नहीं हैं, न वस्त्र ही हैं। ऐसा होते हुए भी आप लोगों ने मुके आदर दिया, इसका एक मात्र कारण यही है, कि जिस बाग में मैंने विश्राम किया था वह सूखा हुआ बाग हराक्या हुआ ? मैं न तो जादू जानता हूँ, न मेरे में कोई शक्ति-विशेष ही है। फिर भी बाग हरा हो गया, इसका एक गात्र कारण में तो धर्म ही मानता हूं। मेरी समझ से, धर्म के प्रताप से ही सूचा हुआ वाग हरा हुआ है। घर्म की शक्ति से होना प्रसम्भव भी नहीं है। धर्म की शक्ति से असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं। इस प्रकार वाग हरा होने छौर छाप लोगों द्वारा मुक्ते आदर-सत्कार मिलने का एक मात्र कारण धर्म है। यदि मुझ में धर्म न होता, तो न तो बाग ही हरा होता, न त्र्याप छोग मुक्ते सम्मान पूर्वक घर लाकर त्र्याश्रय ही देते । इसिछए मैं आप से यही कहता हूँ, कि जिस धर्म के प्रताप से बाग हरा हुआ है और आप लोगों ने मेरा स्वागत-सत्कार किया है, उस धर्म को हृदय में स्थान दें, उसकी सेवा करें, किन्तु उसे विस्मृत न करें !

धन्ना के उपदेश का उपस्थित लोगों पर उचित प्रभाव पड़ा। सब लोग धन्ना के उपदेश को हृदयंगम करके, धन्ना की प्रज्ञासा करते हुए अपने-अपने घर गये । सब छोगों के चले जाने पर कुसुमपाल सेठ ने धन्ना को स्तानादि कराकर भोजन करने बैठाया। यद्यपि उड्जैन से निकलने के पश्चात् धनना को कभी रोचक भोजन नहीं मिला था ऋौर वह भूखा भी था, किर भी उसने भोजन करने में भूखापन नहीं दिखाया। कुसुमपाल सेठ ने अपनी पत्नी तथा कुसुमश्री नाम्नी —श्रवि-वाहिता परन्तु विवाह के योग्य अपनी कन्या का धन्ना से परिचय कराया । धन्ना का शरीर गठन, उसका सौन्दर्य, यौवन श्रीर उसकी भोजन-चातुरी देखकर, तथा उसके प्रताप से सूखा बाग हरा हो गया है यह जानकर, कुसुमश्री धन्ना पर मुग्ध हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, कि यह व्यक्ति श्रवश्य ही महान् एव कुलीन है, त्रात यदि इसके साथ मेरा ाह हो जावे तो अच्छा । कुसुमपाल सेठ को कुसुमश्री के ह की चिन्ता थी ही । वह, कुमुमश्री के लिए योग्य वर खोज कर ही रहा था। धन्ना को पाकर उसे इस चिन्ता से

ुक्ति मिलने की भी आशा वध गई, और धन्ना की ओर देखती

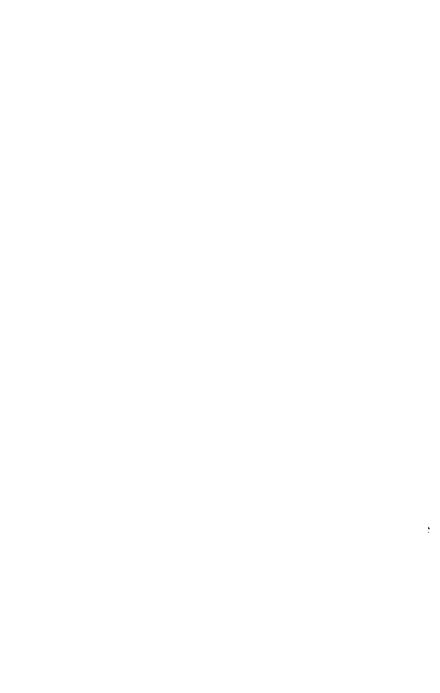

श्रीर मेरी इच्छा तो उस श्रातिथि के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की है, परन्तु जिसके छिए यह सब बात है। उस कुसुमश्री की भी इच्छा का जानना श्रावश्यक है। जब तक वह स्वय स्वीकार न कर ले, तब तक उसका विवाह किसी भी पुरुष के साथ चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो—कैसे किया जा सकता है!

पित का कथन ठीक मानकर, कुषुमश्री की माता ने कुषुमश्री को अपने सन्मुख बुलाया। उसने, कुषुमपाल की उपनिवित में ही कुषुमश्री को उसके विवाह के सरबन्ध में स्वय तथा कुषुमपाल का विचार सुनाया, और फिर उससे फहा, कि अब तू अपना विचार प्रकट कर। माता का कथन सुनकर, कुषुमश्री बहुन ही हिपत हुई। वह तो पहले से ही यह वाहती थी, कि अम विय अतिथि के साथ मेरा विवाह हो जावे। उमलिए उसने, माता पिता के विचारानुसार कार्य करना अपना कर्न व्य वताकर, स्वाभाविक लड्डापूर्वक धन्ना के गाव विवाह करना स्वीकार कर लिया।

पत्नी एव पुत्री का महमन करके, कुष्तुमपाल सेठ ने प्राप्त नित्रा, रनेही सम्बन्धियों नथा जाति के प्रमुख व्यक्तियों में भी नला के साथ कुष्तुमधी का विवाह करने के सम्बन्ध में रन्ति ती। इन मा लोगों नी खोर से भी खनुकुल सम्मति पत्नी। गब को एक मन देशकर कुष्तुमपाल सेठ बहुत ही । प्रदेशा।

है, ऋौर सासारिक पदार्थी हो में सब कुछ मानता है, वे सांसारिक पदार्थ उस व्यक्ति से घृणा करते हैं, उस व्यक्ति के पास नही आते, या उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं, तथा दोनो ही दशा में उस व्यक्ति को दुखी करते हैं, व रुलाते हैं। यह बात धन्ना श्रीर उसके भाइयों के चिरित्र से भी सिद्ध है। धन्ना ने गृह सम्पत्ति से ममत्व नहीं किया, श्रपने भाइयो के छिए बार बार गृह सपत्ति का त्याग किया, तो उसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक सम्पत्ति एव मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। त्र्यौर उसके भाईयो ने सांसारिक सम्पदा से ममत्व किया, उसी में सब कुछ मानकर अपने छोटे भाई से द्रोह किया, तो उनके पास प्राप्त सम्पत्ति भी नहीं रही, तथा उन्हें समय-समय पर अनेक कब्ट भी उठाने पड़े। धन्ता ने श्रपने भाइयों के लिए पुरपइठान की सम्पत्ति त्यागी, तो उसे मार्ग में एवं उज्जैन में त्यक्त सम्पत्ति से ऋधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई, और उड़जैन की सम्पत्ति श्रपने भाइयों के छिए छोड़ दी, तो उसे गगादेवी से चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ, तथा आगे राजगृह में भी सम्पत्ति श्रीर प्रभुता प्राप्त हुई। वास्तव में सासरिक सम्पत्ति उसी की सेवा करती है, जो उसका सेवक नहीं है, उससे निस्पृह रहता है, एवं उसे तृणवत त्याग सकता है।

धन्ना, विश्राम करके उठा । उसने कुसुमपाल सेठ से कहा—िक आपके स्नेह के अधीन हो काम किये बिना भोजन न करने का,मेरा नियम होने पर भी मैंने आपके आग्नह से यहां भोजन किया, परन्तु श्रव कुपा करके आप मुक्ते कोई कार्य

वताइये । विना कार्य किये भोजन करना, मेरे लिए श्रसहा है। धन्ना का यह कथन सुनकर, कुसुमपाल सेठ श्रधिक प्रसन्न हुश्रा । उनने धन्ना से कहा, कि— मैं श्रापको श्रवश्य ही कार्य वनाऊंगा श्रोर वह कार्य भी ऐमा है, कि जिसके लिए मैं वहुत चिन्तित हूं । मैं श्रापको यह कार्य वताता हूं कि श्राप मेरी कुसुमश्री नाम्नी कन्या का पाणिप्रहण करके उसे मौभाग्यवती चनाइये, तथा मुक्ते चिन्तामुक्त-कीजिये।

कुषुमपाल मेठ का कथन सुनकर, धन्ना कुछ देर के लिए विचार में पड़ गया। वह, सहसा कुषुमपाल का प्रस्ताव स्वीकार भी न कर सका। कुछ देर सोचकर घन्ना ने कुसमपाल मेठ से कहा कि—श्राप मेरे को इस कार्य के योग्य मानते हे यह गेरा तो सद्भाग्य है, परन्तु इस कार्य में श्राप विचाह-पिपक नीति-वाक्य को विस्मृत न करिये। नीतिज्ञों पा कथन है कि पुरूप का कुल घर श्रादि जानकर ही उसे पन्या देनी चाहिए। जिसके कुल घर श्रादि का पता नहीं है, उम पुरुप के साथ श्रपनी कन्या का विवाह न करना चाहिए। ध्यापन फेनल नेरा शरीर ही देखा है। मेरे कुल घर या गुण प्यन्ताण से तो श्राप प्यपरिचित ही हैं ऐसी दशा में श्रापके किए यह उचित न होगा, कि श्राप विना जाने ही मेरे साथ प्रपन्ती कन्या का वा विनाह कर है।

यन्ता के जयन के उत्तर म कुमुमगाठ ने कहा कि— प्यापण 17 कान छोज है परन्तु मनुष्य की छाछति छोर उन्हें पाचार न्यवदार तथा बोलचाल में उमके कुल छादि ' का भी पता चळ जाता है, इन्हीं बातों पर से आपके लिए भी हम इस निश्चय पर पहुँच चुके हैं, कि आप कुछीन हैं। रही घर की बात, सो पुरुष का पुरुषार्थ घर बनाने में समर्थ और पुरुषार्थहीन पुरुष का बना बनाया घर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं नीतिमार्ग को दृष्टि में रखकर ही कुमुमश्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं।

कुसुमपाल के यह कहने पर, धन्ना कुछ नहीं बोला। उसने अपना सिर नीचा कर लिया। कुसुमपाल ने धन्ना के मीन और उसकी चेट्टा से यह माना कि, धन्ना ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 'मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया है' यह जानकर कुसुमपाल को बहुन प्रसन्नता हुई, उसकी पत्नी तथा कुसुमश्री भी प्रसन्न हुई।

घन्ना, कुष्तुमपाल के यहा आनन्द से रहने और उसके व्यापार कार्य में भाग लेने लगा। कुछ दिन के बाद कुसुमपाल ने ज्योतिपी को बुलाकर धन्ना के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की तिथि निश्चित की। सेठ ने निश्चित तिथि से वाकिष करते हुए धन्ना से कहा, कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिये, जिसमें आपकी इच्छानुसार आपके विवाह की तैयारी करा दी जावे। कुसुमपाल सेठ का यह कथन सुनकर, धन्ना कुछ विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा, कि यद्यपि यहां पर मेरे माता-पिता भाई- भौजाई आदि उपस्थित नहीं हैं, फिर भी मुफे इसी घर में रहकर विवाह न करना चाहिये किन्तु विवाह करना जभी ठीक है, जब मेरा घर- बार आदि स्वतन्त्र हो और विवाह

विषयक त्र्यय या प्रवन्य के लिये में मेठ को कष्ट में न डाल्ं। परन्तु बोडे ही समय में यह सब होना कैसे सम्भव है।

धन्ता, कुछ देर के लिए इसी चिन्ता में रहा। सहसा उसे अपने पास के चिन्तामणि रत्न का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि इस अवसर पर मुक्ते चिन्तामणि से सहायता लेना उचित है, जिसमें इस समय का कार्य भी चल जावे, तथा चिन्तामणि की परीक्षा भी हो जावे।

चिन्तामांण की सहायता से घर-बार श्रीर विवाह-विप-यक तैयारी करने का निश्चय करके, धन्ना ने कुसुमपाल से कहा कि, 'प्राप मेरो 'प्रोर की चिन्ता न किरये। में श्रपना सब प्रथम कर लूगा। कुनुमपाल ने कहा, कि श्राप प्रवन्य कैंसे श्रीर कहा से कर लेंगे १ ययपि यहा 'श्रापके श्रानेक मित्र ऐसे हैं, जो श्रापकी श्रावश्यकताण पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उनके हारा 'प्रावश्यकताण पूरी कराने की श्रपेक्षा इस कार्य को मैं ही करू ना नया कुछ चुरा होगा १

धन्ता नं उत्तर दिया कि मैं किमी दूमरे से सहायता
तेने की अपेक्षा तो आपमं महायता लेना ही उचित मानता
ह, श्रीर धावश्यकता होने पर मैं किमी दूमरे से महायता न
लेकर धाव ही को कष्ट दूंगा, परन्तु मेरा अनुमान है, कि मुक्ते
स्थापने या किमी दूमरे से महायता लेने की आवश्यकता ही
न होगी। श्राप्त निश्चित्त रहिये। कुमुमवाल ने कहा, कि ऐमा
न हो कि विवाह की नियत निधि ज्यतीत हो जाने। धन्ना ने
उत्तर दिया नहीं, ऐमा न होगा।

कुसमपाल ने सोचा कि, यदि विवाह-तिथि तक इसने सब प्रबन्ध कर लिया तब तो ठीक ही है, नहीं तो मैं शीवता से प्रचन्ध कर ही दूंगा। इस प्रकार सोचकर, उसने धन्ना से श्रिधिक कुछ नहीं कहा। समय पाकर, धन्ना नगर के बाहर श्राया। नगर के बाहर श्राकर उसने चिन्तामणि सामने रख कर यह इच्छा की, कि अमुक स्थान पर धन, धान्य एव विवाह सामग्री से भरा हुआ एक महल तेयार हो जावे। धन्ना की यह इच्छा पूर्ण होने मे देर न लगी। धन्ना के देखते ही देखते महल खड़ा हो गया, जो धन, धान्य तथा विवाह-सामग्री से परिपूर्ण था। धन्ना ने चिन्तामणि अपने पास रख ली। फिर वह उस चिन्तामणि के प्रभाव से निर्मित महल में श्राया। महल की रचना तथा उसमें प्रस्तुत सामग्री देखकर, धन्ना बहुत ही प्रसन्न हुआ थोड़ी ही देर में धन्ना के महल की बात सारे नगर में फैल गई। कुसुमपाल सेठ को भी यह बात मालूम हुई। वह बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने यही कहा, कि जिसके प्रताप से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया, उसके लिये महल आदि बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

राजगृह नगर में धन्ता के अनेक मित्र हो गये थे। कहावत ही है कि—

नम्रत्वेनोन्नमन्त, परगुणकथने स्वान्गुणान्स्यापयन्तः स्वार्थान्सम्पादयन्तो, वित्ततिष्रयत्रराऽऽरम्भयत्ना परार्थे। श्वान्त्यैवाक्षेपरूक्षाच्चरमुखरमुखान्दुर्जनान्दूपयन्त सन्त साश्चर्यचर्या, जगति बहुमताः, कस्यनाभगर्चनीयाः॥ अर्थात—जो नम्रता से ऊँचे होते हैं, दूमरे के गुणों का वर्णन करके अपने गुण प्रसिद्ध कर लेते हैं, हृदय से पराया भला करने में लग कर अपना भी मतलब बना लेते हैं, और निन्दा करने वाले दुण्टों को अपनी क्षमाशीलता से ही दूपित करते रहते हैं. ऐसे आअर्थकारी आचरण वाले सभी के माननीय श्रेष्ट लोग सभार में किसके पूजनीय नहीं होते ?

दमके श्रमुमार धन्ना के बहुत से मित्र थे। धन्ना ने उन मित्रों के यहा की स्त्रियों में ने किसी को माता किसी को बहन प्रॉर किसी को भीजाई भुद्रा छादि बना लिया था। इनलिए उपके पर में निवाह के मगल गीत भी गाये जाने लगे, तथा निवाह निपयक नैयारी भी होने लगी। नियत निथि पर बन्ना गीर कुमम्भी का आपन में विवाह हुआ। धन्ना ने श्रमने विवाहोपलक्ष में राजगृह नरेज शेणिक और राजगृह के प्रधान राजपुत प्रभयतमार प्रादि यो प्रामन्त्रित करके उनका भी सत्कार पिया। एस प्रयार वृस - धान पृबंक धन्ना और इसुमश्री का निवाहोक्या सभाम हुआ। पनि पत्नी श्रानन्द पूर्वह रहने लगे।

गृत्र नित पर्यात् धला ने विचार निया, कि चिन्तामणि जी महायता से सेने तात्वारिय जार्य जर लिया, लेकिन सुके सर्वधा चिन्तामणि के महारे ही न हो जाना चाहिए, फिन्तु उद्यान जरमा द्यारिय । दिन्तामणि के महारे श्रक्रमेंच्य इन प्रदेश सहस्ता दो स्टाइन करमा है। घना इस श्रमार जोई उप स तरहे के दियार के या, हरी बीच एक घटना हो गई,

जिसके कारण वह राजगृह का प्रधान मन्त्री बन गया।

उड़जेन के राजा चन्ह प्रद्योतन ने, मगध के राजा श्रेणिक को श्रमीन करने के लिए चढ़ाई की थी। राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार – जो श्रेणिक का प्रवान मन्त्री भी था—ने चन्ह प्रद्योतन के हृद्य में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया, श्रोर उसे ऐसा धोखे में हाला, कि जिससे वह युद्ध से पहले ही उज्जेन भाग गया। जब उसको श्रभयकुमार द्वारा दिया गया धोखा मालूम हुआ, तब उसने निश्चय किया, कि किसी न किसी तरह श्रभयकुमार से बदला लेना चाहिए। अन्त में उसने कुछ वेश्याओं की सहायता से, छलपूर्वक श्रभयकुमार को उज्जेन पकड़ मगवाया, श्रोर उसे श्रपने यहां रखा।

श्रभयकुमार के कब्जे में होने से श्रेणिक बहुत हु खी हुआ, किर भी वह स्थानापन्न प्रधान द्वारा राज कार्य चलाता रहा। इसी बीच में, राजा श्रेणिक का सिंचानक नाम का सुलक्षण हाथी मस्त होकर स्थान से छूट गया। उस हाथी ने सारे नगर में धूम मचा दी। कई मनुष्य भी उस मस्त हाथी द्वारा मारे गये। राजा श्रेणिक को, हाथी बिगडने श्रीर उसके द्वारा भयकर उत्पात होने की मूचना मिली। वह श्रभयकुमार का स्मरण करके इस विचार से दुःखी हुआ, कि आज यदि अभयकुमार होता तो वह अवश्य ही किसी न किसी उपाय से थी को वज कर लेता। मिंचानक हाथी, सुलक्षण है। यदि की रक्षा के लिए उसे मरवा डालता हूं तो यह भी ठीक होगा, श्रीर उसके द्वारा लोगों को मारने देना भी ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी तरह मिचानक हाथी वश हो जावे

## तो अच्छा।

राजा श्रेणिक ने नगर में यह घोषणा करा ही, कि जो व्यक्ति सिचानक हाथी को वश करेगा, वह राजा द्वारा सम्मान्तिन एव पुरस्कृत होगा। राजा की यह घोषणा धन्ना ने भी सुनी। धन्ना नाग दमनी विद्या जानता था। उमने इस अवसर को अपने लिए उपयुक्त समझा। वह, मस्त सिचानक हाथी के सभीप श्राकर उसे वश करने का प्रयत्न करने लगा। उसने हाथी को छेडा। हाथी, धन्ना की श्रोर दौडा। धन्ना, हाथी का सामना घचाकर हाथी के पीछे हो गया, श्रीर किर उसे हैंगान करने लगा। इस प्रकार कुछ हेर तक हाथी को हैरान करके. उसने हाथी का थका दिया। जय उसने हैगा कि श्रव हाथी का गया है, तब वह हाथी की पूछ पकड़ कर उसके उपर घढ गया, श्रीर श्रकुश की सार से वश करके उसे उसके स्थान पर लाकर याध दिया।

राजा श्रेणिक को मृचना मिनी, कि कुमुमपाल सेठ के जमाई धन्ना ने सिचानक हाथी थो वहा कर लिया है। यह समाचार मुनकर, उसे बहुन श्रमन्नता हुई। उसने धन्ना को बुल्वा कर इसका सम्मान किया तथा उसे रत्नाहि से पुरस्तन किया। पश्चान इसमें कहा, कि—में श्रपनी कन्या सोमधी का विवाह उस पुरुष के साथ कर गा, जो किसी श्रकार का महान कार्य करेगा। सोमधी का निश्चय भी यही है। श्रापने गत सिचानक हाथी को वहा किया है, जो सावारण नहीं, विद्यु महान पार्य है। इसलिए मेरी इन्छा है, कि श्राप सोमधी के साथ विवाह करना खीकार करे।

राजा के कथन के उत्तर में धन्ना ने उससे कहा, कि आपने मुझ पर जो अनुप्रह किया तथा करना चाहते हैं, उसके लिए में आपका आभार मानता हूं, साथ ही यह निवेदन करता हूं कि मेरा विवाह कुसुमपाल सेठ की पुत्री के साथ हा चुका है। इसके सिवा मेरे सम्बन्ध में कुसुमपाल भी कुछ नहीं जानते और आपको भी यह मालूम नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरी जात पात क्या है, तथा मेरे में क्या गुण अवगुण हैं। इसलिए आप अपने प्रस्ताव के विषय में पुन विचार कर लीजिये।

राजा श्रेणिक ने अपनी रानियों से, सोमश्री से तथा अन्य हितैषियों से सम्मित छी, और अन्त में धन्ना के साथ सोमश्री का विवाह कर दिया। धन्ना कुमुमश्री एव सोमश्री के साथ आनन्द पूर्वक रहने छगा। राजा श्रेणिक, समय समय पर राज कार्य में भी धन्ना से सम्मित की सहायता छिया करता तथा धन्ना भी ऐसे अवसरों पर अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया करता।

अभयकुमार उज्जैन में रुका हुवा है, यह बात राजगृह नगर के लोगों को ज्ञात हो ही चुकी थी। इसलिए वहीं रहने-वाले एक यूर्त ने, अभयकुमार की अनुपिश्यित से लाभ उठाने का ार किया। उसने मोचा, कि यहा पर अभयकुमार तो है ही, जो मेरी धूर्त ता पकड सके, इमलिए सुमेरे अपनी ना द्वारा गोभद्र सेठ से द्रव्य प्राप्त करना चाहिए। गोभद्र, सठ राजगृह का ही रहने वाला एक वनिक तथा प्रांतिष्ठित मेठ था। उस धूर्त ने, गोभद्र को ही प्रपनी धूर्तना के जाल में फमान का निश्चय किया। इसके लिये उसने, कुछ प्रतिष्टित बहलाने वाले लोगों को प्रलोभन देकर प्रपने स्टायक भी बना लिये।

यह सब प्रकं धृत्ते नं, श्रपनी एक भाग्य निक्लया डाली प्रधान उसने एक हुनान खोली, श्रोर स्वय उस हुनान का मालिक संठ बना। कुछ दिन तक एसा प्रकं बह वृत्ती, एक हिन श्रवसर हंग्यहर, हा चार नौकरों को नाथ ले गोभट्ट संठ ती दुकान पर गया। गोभट्ट संठ ने उसे भला श्रावसी जान गामन सरकार किया, श्रोर श्रपनी हुनान पर बठाकर उससे उसका परिचय पृछा। बह वृत्ते कहने लगा श्राप सुक्ते नहीं पहुचानने १ मूल गये, में श्रमुक निधि को श्रापक पास श्राया था। सुक्ते उस समय रूपया की श्रावश्यकता थी, उसलिये में श्रापक यहा मेरी शाम क्या की श्रावश्यकता थी, उसलिये में श्रापक यहा मेरी शाम क्या श्रापक या गया है। इसलिये में श्रापक प्रया श्रापक विधा श्रापक श्रापक वहा बन्यक है सह लेने के लिए श्राया है। श्रापक श्रापक वहा बन्यक है सह लेने के लिए श्राया है। श्राप श्रपना स्पर्या लीकिये, श्रीर सह लेने के लिए श्राया है। श्राप श्रपना स्पर्या लीकिये, श्रीर सह समय सुक्ते वापिन है दीजिये।

बन्धक नहीं रखी, न आंख बन्धक रखी ही जा सकती है।

गोभद्र सेठ के यह कहते ही, धूर्त चिछा-चिछा कर कहने छगा कि वेईमानी करते हो! मैंने तुम्हारे यहा अमुक- अमुक के सामने अपनी आख बन्धक रखी थी, किर भी इन्कार करते हो! देखों में अभी उन छोगों को बुछाता हूँ, जो आख बन्धक रखने के समय साक्षी हैं। उनके आने पर सबको मालूम हो जायगा, कि तुम केंसे वेईमान हो, किर भी किस तरह के साहूकार बने बंठे हो।

धूर्ती ने अपने नौकरों को भेजकर उन लोगों को साची देने के लिये बुलाया, जिन्हें उसने पहले से ही प्रलोभन देकर साक्षी देने के लिए तैयार कर लिया था। उन लोगों ने भी आकर गोभद्र सेठ से यही कहा कि हम लोगों के सामने ही इन सेठ ने अपनी एक आंख इतने रुपयों में आपके पास बन्धक रखी थी। जो प्रतिष्ठित माने जाते थे उन लोगों की साक्षी सुन कर, गोभद्र सेठ हका-बक्का रह गया. उसने समझ लिया कि यह मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र रचा गया है, किर भी प्रतिष्ठा को घक्का न लगे इस उद्देश्य से उसने उन साक्षी दाताओं से कहा कि—मैने न तो आख बन्धक रखी ही है, न आंख बन्धक रखी ही जा सकती है। इस पर भी आप लोग कहते हैं, इसलिये मैं इनको आप लोग कहें उतना रुपया दे दूं। परन्तु आंख नक रखी जाने के नाम पर मैं कुछ नहीं दे सकता।

<sup>्</sup>री धूर्रा ने सोचा, कि गोगद्र सेठ कुछ तम्र तो हुस्रा ही इसिटिए श्रव इससे मनमाना धन लेकर ही इसका पीछा

छोड़ना चाहिए। इस तरह सोचकर वह जोर जोर से चिहाने लगा, तथा झगडा करने लगा। होते होने यह गामला राजा श्रेणिक के सामने गया। राजा श्रेणिक ने, वादी प्रतिवादी और साक्षियों का रथन सुना। वह भी खममजम में पड़कर विचार करने लगा, वि इस मामले का निर्णय किस तरह किया जाये। एक खार विचारना हूँ, ता खार्य बन्धक रयने की न नो प्रया ही है, न बन्धक रयी ही जा सकती है। और दूसरी छोर देखना हूँ, नो प्रतिष्टित माने जाने बाले लोग यह साक्षी ह रह हैं, कि हमारे सामने आय इनने स्पयों में बन्धक रयी गई थी। एमी दशा ने इस विषयक क्या निणय दिया जा सके।

राज्ञा विचार में पछा हुन्ना था, उसी समय वहा धन्ना न्या। राज्ञा ने धन्ना का सब नामला समझा पर उसमें पृत्रा कि—एम लगाई का निर्णय किम तरह रागना चालिए? धना ममल गया, कि यह लगड़ा करने बाला पूर्त हैं। उसने राज्ञा में पता का, ऐसे छोटे-छोटे लगड़ा में न्याप सम्बद्ध लगों या पता किया करने हिं। ऐसे मामले कर्मचारियों को साप ने चालिये। न्याप हम मामले म न्यपना मरता मन स्माप्त्ये, किन्तु यह लगड़ा मुक्ते साप दीजिये। ये दलना निर्णा का साम देशा। वना वा पथन मामना म निर्णा के उस लाई के निर्णा का साम वना पर लगि हिया। पता ने दार्त पूर्ण में जा। कि वह तुम्हारे मानले हा निर्णा प्रसान के दार्त प्रसान हम लग्ने साम देशा होगा। पता प्रमुक्त समय दहा हमिल रही।

लेरर नाप नील ही जावे, श्रीर जो श्राग्व नाप नील में बराबर ठटरे, यह उसी की श्रार्थ है, यह मानकर वह बराबर ठहरी हुई श्रार्थ हे दी जावे। इन सेठजी थी श्रास्य भी पत्चान में रहीं श्राही है, इसलिये इनकी यह एक श्रास्य निवलया दीजिये, जिसमें में इस श्रास्य के बराबर जो पास्य हो बह इसे ला दृ श्रार इनमें सम्ये ले लू।

मुनीस की वात का धरना ने तो समर्थन किया परन्तु मनीस का कथन सुन्दर वह भूति चकराया। यह कहने लगाः कि—सेरी खाल के साथ मेरे नाम ी चिट्ठी रख ही कां थीः कि परचान से कसे नहीं आती। सुनीस ने उत्तर दियाः कि—जिल खाय के साथ की चिट्ठी को जानी है। उसी के सरद्वा में लोगां साथ की चटना है।

है। इस तरह सोचकर वह भागने के लिए मार्ग देखने लगा, परन्तु धन्ना की पैनी दृष्टि से बचकर भाग न सका। धन्ना उसका विचार ताड़ गया, इसलिये उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, कि—इस धूर्त को और इसके सहायकों को पकड लो। धन्ना की आज्ञानुसार, सिपाहियों ने उस धूर्त तथा उसके सहा यक साक्षी दाताओं आदि को पकड़ लिया।

उन धूर्ती को पक्ड़ कर, धन्ना ने दरह तथा भेदनीति की सहायता से षड्यन्त्र का सब हाल जान लिया, श्रीर उन लोगों से श्रपराध भी स्वीकार करा लिया । यह करके, उन सब धूर्तों को राजा के सम्मुख उपस्थित किया, ख्रौर राजा को उनका सारा षड्यम्त्र एव उस सम्बन्धी समस्त कार्यवाही कह सुनाई। धन्ना का सब कथन सुनकर, तथा ऋपराधियों को श्रपराध स्वीकार करते देखकर, राजा ने धन्ना से अपराधियों के लिये दरह व्यवस्था करने को कहा । धन्ना अपराधियों से पहले ही बातचीत कर चुका था, इसिछए उसने राजा से कहा कि—श्राप इन लोगों को इस बार क्षमा कर दीजिए । ये लोग वचन देते हैं कि भविष्य में हम अपराध न करेंगे। इस वचन के विरूद्ध इन लोगों ने यदि कभी अपराध किया, वो उस दशा में इन्हे इस श्रपराध का भी दगड दिया जा सकेगा। इसके सिवा, यह एक आंख वाला अपराधी तो अपराध करने से पहले ही अपनी एक आंख निकलवाकर जन्म भर के लिये दग्ड पा चुका है। एक आंख न होने के कारण, यह भविष्य में पहचाना भी जल्दी जा सकेगा । इसिछिये इस बार तो इन **छोगों को क्षमाही कर दीजिये। हां इन पर यह** प्रतिबन्ध धा। यत्रा भी दिन रात राजा तथा प्रजा के हिन का ही प्रयत्न ज्ञा गहता। राजकार्य का जो भार था, उसे सहन जरने प्रीर प्रपंत पर्नाहप का पालन करने में वह न तो ब्रुटि ज्ञ्ञा, न धालस्य ही। यह नियमित रूप से ख्रपना रार्य प्ररोक्त सन्त्या के समय वापु सेपनार्थ बन स जाया करना। उसन नगर से एए रूप पन स एक सहल बनवाया था, जहा जाकर वह सन्या क समय बंटा करना, पन के हच्य देग्य करना, प्रांग प्रात्म-पिनान भी किया प्ररहा। एम प्रकार बड सुम्पपूर्वक जीवन प्रमीत करने लगा।



## [ = ]

## पुन. गृहकलह

समार के मनुष्यों का स्वभाव दो तरह का होता है, अच्छा ख्रोग बुग। अच्छे स्वभाव वाले लोग सः जन कहलाने हैं श्रोर युरे स्वभाव वाले लोग दुर्जन कहलाते हैं। वैसे तो अपने स्वभाव को कोई भी आदमी बुरा नहीं मानता, श्रपने स्वभाव को सभी छोग श्रन्छ। समझते हैं, श्रीर श्रपने से प्रतिकृत व्यक्ति को चुरे स्वभाव का कहते हैं। परन्तु वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने लिए यह निर्णय नहीं कर सकता, कि र्में ही व्यन्दे स्वभाव का हूँ। जो छोग स्वय ही व्यपने स्वभाव के पिषय में यह निर्णय कर लेते हैं कि <sup>4</sup>मैं छाच्छे स्वभाव का ८ या गेरा स्वभाव प्रच्छा है" वे छोग अपने स्वभाव में रही र्फ दुगई हा देखही नहीं पाते। ऐसे ब्यक्ति की बुद्धि पर रा अवसार का आवरण रहता है, इसलिये उसके स्वभाव र स्ती हुई ब्रगई का दूर होना बहुत कठिन है। बल्कि एंसे प्राप्ति वे रतभात्र में, प्रत्यक्ष या श्वप्रत्यक्ष रूप से प्पीर वृग्ती पा डावेगी। इसके विरुद्ध जो व्यक्ति श्वपने स्वभात्र में रही एई प्रगई समझात्र है, वा श्वपने स्वभाव को बुरा सानता है, उस व्यक्ति के रतभात्र में पहले नो बुराई होगी ही नहीं, प्यीर यदि वृत्र बुराई होगी भी नो वह उर हो सकेगी। इसलिए मन्द्रप हो पह न समझना चाहिये. कि भेरा रतभात्र श्वन्ता है खीर उसमें बुराई नहीं है।

इस कथन पर से यह घरन होता है, कि किर यह वैसे जाना जाउँ कि यह व्यक्ति सक्तन हें या दुर्जन है दसका अप यह है विद्वानों ने सक्जना खीर दुर्जना के एउ ऐसे लग्न पनाये हैं, जिनके द्वारा सक्जन खीर दुर्जन की परीका रणज ही की जा सकती है। दोनों नरह के लोग जिन लहुणा से पहुंचाने जा सकत हैं, उन रक्षणा में से किसी एक तरह में समुद्या की पहुंचान के लग्न बदाना ही प्रश्नि होगा। एक तरह के समुद्या की पहुंचान के लग्न बदाना ही प्रश्नि होगा। एक तरह के समुद्या की पहुंचान के लग्न बदाना ही प्रश्नि होगा। एक तरह के समुद्या की सहस्य के स्वता की लग्न वहां है। यह ताम दूसरी तरह के हैं। इसके लिए हम सक्जना के लग्न बदान हो। स्वता के स्वता बनान के लग्न बनान है। स्वता के स्वता बनान है।

श्रधीत्—विपत्ति के समय घेर्य, ऐश्वर्यकाल में क्षमा, सभा में वाक्य चातुरी, सन्नाम में पराक्रम, सुयन में श्रभिरुचि श्रीर ज्ञास्त्रों में व्यसन, ये गुण महापुरुपा में स्वभाव से ही होते हैं।

जिनमं ये, श्रोर ऐमं दी दूसरे गुण हैं, वे लोग तो सन्जन है, श्रोर जिनमं इन गुणा से विपरीत लक्षण हैं, वे दुर्जन हैं। दुर्जनों श्रोर सन्जनों में क्या तथा कैसा श्रन्तर होता है इसके लिए तुलसीटामजी ने कहा है—

मिलत एक दारुण दुख देहीं। बिद्धरत एक प्राण हिर लेही।।

अर्थात्—एक तो ऐसे होते हैं कि जो मिलकर दुख देते हैं, श्रीर एक ऐसे होते हैं कि जिनका वियोग प्राण लेने वाला हो जाता है।

तुलसीदास जी ने, इस चौपाई में सज्जना श्रीर दुर्जनों की श्रन्तिम तथा सब से वडी पहचान बता दी है उनका कहना है, कि दुर्जनों का सयोग दु.खदायी होता है लेकिन वियोग सुखदायी होता है, श्रीर सज्जनों का सयोग तो बहुत सुखदायी होता है, लेकिन वियोग ऐसा दुखदायी होता है प्राण तक चले जाते हैं।

इस कथन का सारांश यह है, कि जिनके मिलने से एव विरह से दुख हो वे तो सज्जन हैं। श्रोर जिनके

मिलन से दुख़ तथा विरह में सुख हो वे दुर्जन हें । तुलसी-रासजी द्वारा बताई गई इस पहचान की कमौटी पर धनना ण्य उसके भाइयो को भी कस कर देखा जाता है छोर इस निर्णय पर पहुँचा जाता है, कि चारों भाइयों संसे किसे तो सञ्जन कहा जावे, छौर किसे दुर्जन। इसके छिये पहले धन्ना क गुण स्वभाव एवं कृत्य पर दृष्टिपान किया जाता है । धनना समस्त कला-कुञल होने के साथ ही दिनम्र था । वह किसी से द्वेप नहीं करता था। उसकी भावना रिसी को दुख देने की नहीं रहती थी, फिन्तु सबनो सुर्या करने की रहती थी और इसके लिये वह घडे से वडा त्यांग करने तक को तेयार रहता था। विलेक जो लोग उससे हुँ प करत थे, जो उसकी उन्नति से कुढते थे ख्रीर जो उसका विनाग तक चाहते थे, धन्ता न उन लोगों को भी सुखी बनाने का ही प्रयत्न निया, तथा उनके लिये सुख त्याग कर स्वय को सकट में हाल लिया। धन्ता के तीनो भाई धन्ना के कहर गत्र यन गये थे, लेकिन धन्ना ने तो उनका भी हित ही किया और उन्हें सुर्यी फरन के छिये ही पुरपइठान तथा उड़्जेन से खाली हाथ निक्छ वर उमने सब सम्पत्ति भार्यों के छिए छोड़ दी । इसिछिए धन्ना को तो मञ्जन ही कहा जावेगा, लेकिन धन्ना के जो तीना भाई निष्कारण ही धन्ना को श्रपना शत्रु मानते थे, बन्ना द्वारा बार बार उपकृत होने पर भी कृतव्त बन कर उसका श्रहित ही करना चाहते थे श्रीर वार-पार क्लह मचाया करते थे, उन्दे सज्जन कटापि नहीं कहा जा सकता। यदापि **पारों भाई एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए थे, फिर भी इस**  तरह का अन्तर क्यों था, इसके छिए तुलसीदासजी की यह

उपजिहि एक सम जल माही । जलज जोक जिमि गुण विलगाही ॥

श्रर्थात्—कमल श्रीर जो की उत्पत्ति एक ही जल से एक ही साथ होने पर भी दोनों के गुणा में बहुत भिन्नता होती है।

धन्ता, श्रानन्द पूर्वक राजगृह नगर में रहता था, यद्यपि उसके पास चिन्तामणि रत्त था, फिर भी उसने उस चिन्तामणि ने केवल एक बार विवाह के समय ही सहायता ली थी, बार में कभी सहायता नहीं ली। उसने राजगृह नगर में जो सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह श्रपनी बुद्धि, श्रपने पुरुषार्थ एवं कला-कौशल के द्वारा ही। इन्हीं के बल से, वह राजगृह में सर्विप्रय बना हुआ था।

एक दिन सन्ध्या के समय, धन्ना श्रपने बन-स्थित महल में बैठा हुआ वन की छटा का निरीक्षण कर रहा था। सहमा उसकी दृष्टि चार स्त्री एव चार पुरुषो पर पड़ी, जो न की श्रोर से नगर की ओर श्रारहे थे। उन स्त्री-पुरुषों के , दुर्बल रुग्ण तथा कान्तिहीन थे। उनकी श्राकृति इस बात परिचय देती थी, कि ये लोग विद्यस्त है। उनके शरीर , वस्त्र भी फटे मेंले थे, श्रीर मलिनता भी बहुत ह्राई हुई थी। उन होगा को देख कर बन्ता ने सोचा कि, ये होग प्रामीण जान पडते। हैं, जो सकट के कारण श्राम्य जीवन त्याग नगर की श्रोर श्रा रहे हैं। मै यहां का प्रवान हूँ, श्रात यह मेग सायारण कर्तव्य हैं, कि मैं इन होगो का दुग्व जानकर उसे मिटाने का प्रयत्न करा।

उस प्रकार विचार कर, धन्ता उन लोगों के पास जाने को चल दिया। घटना जैसे जैसे उन लोग। के समीप पहुँचना जाता या, वे लांग उसे परिचित से जान पडने लगे। विल्कुर समीप पहुँचकर उसने उन लोगों को पहचान लिया, कि ये तो मेरे माता-पिता तथा आई-भोजाई हैं। वह सोचन लगा, कि मैं इन लोगों क पास इतनी सम्पत्ति छोड छाया वा स्रोर मुर्द की जाब में से प्राप्त रत्न भी पिताजी को दे ह्याया या, फिर ये लोग इस दशा को कैसे प्राप्त हुए। इस प्रकार सोचते हुए, धन्नान धनसार को प्रणाम किया। धनसार पहले तो राजमी वैश्वधारी अपरिचित व्यक्ति को प्रणाम करता देख कर घिकत हुन्ना, परन्तु जब धन्ता ने अपना परिचन दिया, नव या धन्ता के गले लग फुट-फुट वर रोने लगा। धन्ता की देख कर, उसके हृदय का दूध्य उसड पड़ा। यन्ना ने, धनसार को धर्य देवार ज्ञान्त किया। पिता को शान्त परफे, उस ने साता तथा भार्ट-भौजाड्यो को भी प्रणाम जिया उसको स्वयंत भाइया फे पूर्वकृत्यो का घिचित भाविचार नहीं हुआ। न उन *हत्*यों के फारण उसने भाईयों से किसी प्रकार का नेर भाग ही किया।

सब से मिल वर धन्ता ने धननार में कहा, जि विताली, पढ़ा के राजा ने व्यवनी पुत्री का विवाह व्यापके इस पुत्र के साथ किया है, तथा इस प्रकार यहां का राजा आपका सम्बन्धी है। इसिछिये इस दीन-हीन दशा में आपका नगर में चलना ठीक न होगा। आप इस महल में ठहरिये, मैं सव प्रबन्ध करके आपको सम्मान पूर्वक नगर से ले चल्ंगा। धनसार को इस प्रकार समझा कर, वन्ना ने उन सब को उसी बन में बने हुए महल में ठहराया। पश्चात् नगर में जाकर, उसने उन सब के लिये वस्त्राभूषण छादि वन के महल में भेजे श्रीर फिर छोगों को यह जात कराया कि मेरे माता-पिता तथा भाई-भौजाई आ रहे हैं। थोड़ी देर में यह बात सारे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि धन्ना के माता पिता आ रहे हैं। उसने आज्ञा दी, कि जामाता के माता-पिता आदि को स्वागत-सम्मान पूर्वक नगर से छाया जावे। नगर के छोग धन्ना से सन्तुष्ट थे ही, इसिलिये बहुत से नागरिक भी धन्ना के माता-पिता आदि का स्वागत करने के लिये उपस्थित हुए। सब को साथ लेकर, धन्ता वन में बने हुए महल में गया। यह वहां से अपने पिता तथा भाइयों को हाथी पर, और माता एव भौजाइयों को पालकी में बैठाकर उत्सवपूर्वक नगर में घुमाकर ऋपने घर लाया।

धन्ना के माता-पिता, भाई-प्रीजाई, छानन्द पूर्वक धन्ना के यहां रहने छगे। धन्ना की तीनो पित्नयां, छापनी सासू । जेठानियों की प्रेम पूर्वक सेवा करती, छौर धन्ना अपने । तथा भाइयों की सेवा करना। उन छोगों को किसी रका कष्ट न हो, इस बात की धन्ना तथा उसकी पित्नयां उ सावधानी रखतीं। धन्ना की पित्नयों को छापनी जेठा- निया में श्रापने जेठा के दुष्हत्य का हाल ज्ञात भी हो गया, फिर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं श्राया, न उनने बन्ना को ही कभी श्रापने जेठा के विरुद्ध उभारा।

धन्ता ने, श्रपने माता-पिता श्रौर श्रपनी भौजाईयों की मम्मत्यातुमार श्रपने भाइयों को सम्मिलित न राय कर श्रलग रायना ही उचित समझा, जिसमें फिर किसी प्रकार का कलह न हा। इसके लिए उसने, श्रपने तीनों भाइयों के बास्ते श्रलग श्रत्म पर एवं ग्यान-पीन श्रादि की व्यवस्था करके उन्हें जुदा कर दिया। श्रोर व्यवसाय मंभी लगा दिया। यह करके भी, धन्ता उनके मुख-दु ख का मदा ध्यान रायता, तथा उन्हें सुगी रायने का प्रयस्त करता। उनके तीना भाई, श्रपनीश्रपनी पत्नी सहित श्रलग रहने लगे, लेकिन धन्ना ने श्रपने माता पिता को श्रपनं धर में ही रखा।

एक दिन धनमार ने धन्ना से कहा, कि—वेटा धन्ना.
नृने गुझ से कभी यह तो पृछा ही नहीं कि उप्लॅन ने हमें क्यों
निकलना पड़ा पीर हम लोगों की हुईटा क्यों हुई। पिता के
देश एयन के उत्तर से धन्ना ने पहा, कि पिनाली, को बात हो
पुषी उसका जानना पृछना व्यर्थ है। फिर भी पित ध्राप स्नाबगे, तो से सुन ल्या। धनसार बोला प्रक्रा, से तुने स्नाना है, न सुन।

धनमार एहते उता. फिन्हम होतो ो हो। हर मृ पुला पापा, उसले पुत्राम राजा पोर प्रजा पी प्रोर में तेरी मोप होने लगी : बीर-पीरे राव लोगा हो पह माहम हो गया, कि घन्ना गृहकलह के कारण गृह त्यागकर चला गया है। धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते थे, श्रीर सदा कलह मचाये रहते थे। उनके दुःख से दु खी होकर ही, धन्ना को गृह त्यागकर जाना पड़ा। यह जान कर राजा श्रीर प्रजा को तेरे वियोग से बहुत दु.ख हुआ, तथा सब लोग तेरे भाईयों श्रीर उन्हीं के साथ मुझ से भी घृणा करने लगे। सब कोई हमारी निन्दा तथा हमारा तिरस्कार करने लगे। इसलिए हमारे लिए उज्जैन में रहना किठन हो गया। तब हम सब ने, उज्जैन त्याग कर श्रन्यत्र जाने का निश्चय किया, श्रीर उस निश्चय के श्रनुसार हम लोग घर की मूल्यवान सम्पत्ति साथ लेकर उज्जैन से चल पड़े। जो रत्न तुभे मुर्दे की जांच से मिले थे, वे रत्न भी हमारे साथ ही थे, लेकिन जो सम्पत्ति तेरे ही भाग्य से थी, वह तेरे भाइयों के पास कैसे रह सकती थी! कहावत ही है कि—

करतलगतमि नश्यित यस्य तु भिवतव्यता नास्ति। श्रर्थात—जो भाग्य में नही है, वह हाथ मे श्राकर भी नष्ट हो जाता है।

इसके श्रनुसार हम लोगो को मार्ग मे चोर मिले, जिनने हमारे पास की सब सम्पत्ति छीन ली श्रीर हमें उस में डाल दिया, जिस दशा में हम तेरे को वन में मिले उन चोरों ने न तो हमारे शरीर पर पूरे वस्त्र ही रहने ए, न हमारे पास कुछ खाने के लिए ही रहने दिया। हम लोग यजदूरी करके छापना पेट भरते हुए उधर-उधर भटते फिरंत थे। हमारे लिए कही सहारा नथा, परन्तु सद्भाग्य में यहां भी तू मिल गया और हम सब उस सम्ट से मुक्त हुए। तरे भाइयों का हृदय छाब भी पल्टा होगा, ऐसा मुक्ते विश्वास नहीं है। इसलिए तृने उन लोगों को प्रलग करके प्रन्छा ही किया है। यदि ऐसा न करता, तो सम्भव था कि उन दुगत्माक्यों के साथ-साथ मुझ बृद्ध हो भी किसी दिन फिर संकट में पडना पडता। उन लोगा के साथ मेंने बहुन पष्ट पाया। तरे ऐसे योग्य एवं सद्भागी पुत्र का पिता होकर भी मेरे को बार-बार महान सकट में पडना पड़ा, इसका पारण यही है कि से उन दुण्टों के साथ रहा, और जो स्वय ही दु खी हैं, उनके साथ रहने वाले को सुख कहा ? जहां ही ह, कि—

इंप्यी घृणी त्वसन्तुष्ट कोवनो नित्यक्षक्तिः । परभाग्योपजीवी च पडेते दुस्यभागिन ॥

प्रथान ईप्या करने वाला, घृणा करने वाता, नदा प्रमन्तुष्ट रहने वाला, कोध परने वाला, मन्देह स हवा रहने वाला. प्यार रूपरे के भाग्य के नहारे जीने वाला ये छहा चदा हुनी रहन है।

देरे भाई ऐसे ही हैं। इसी वारण वे स्वयं भी हुनी सते हैं। पौर उनके साथ रहने वाने को भी हुन्द भीगरा परना है। श्रपना कथन समाप्त करते हुए, धनसार की श्रांखों से श्रांस् गिरने लगे। श्रपने पिता को सान्त्वना देते हुए धन्ना ने कहा—पिताजी, जो बात बीत चुकी उसके लिए ख़ेद करना व्यर्थ ही है। श्राप बुद्धिमान होकर भी बीती हुई बात के लिए ख़ेद करते हैं, यह तो बहुत ही श्राश्चर्य की बात है। मेरे भाई श्रापकी तथा श्रन्य लोगों की दृष्टि में कैसे भी हो, श्रीर वे मेरे लिए कैसे ही भाव रखते हो, में तो श्रपने पर उनका उपकार ही मानता हूँ। मेरी उन्नति के कारणभूत वे ही लोग हैं। यदि उन लोगों की छुपा न होती, तो मुक्ते कूप-महूक की तरह पुरपइठान में ही जीवन बिताना पड़ता, श्रथवा उन्जन में ही रहना पड़ता। भाइयों की छुपा से ही में यहा तक श्रा पाया हूँ. श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका हूँ।

इस प्रकार कह कर, धन्ना ने अपने पिता धनसार को सान्त्वना दी। अपनी पत्नी - सिहत धनसार, धन्ना के यहां आनन्दपूर्वक रहता, और समय-समय पर अपने तीनो पुत्रों की भी सम्हाल किया करता।

राजगृह में रहते हुए धन्ता के तीनो भाइयो को यह
साल्म हुआ कि धन्ता ने कुसुमपाल सेठ का सृखा बाग हरा
कर दिया था, और उसकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए
बात की बात में प्रचुर धन-सामग्री सहित सहल बना लिया
। धन्ना जब राजगृह नगर में आया था, तब उसके पास
तो कुछ था ही, न उसने किसी से किसी प्रकार की सहाही ली थी। फिर भी उसने बड़ी घूम-धाम के साथ

तियाह किया था, तथा राज। को आमन्त्रित करके उनका भी
प्रातिक्य किया था। यह जानकर बन्ना के तीना भाई प्रापस
ग विचार करने छगे, कि बन्ना के पास ऐसी कोई बस्तु
अवश्य हे, जिसके प्रभाव से धन्ना यह सब कुछ कर सका है
प्रपत्न को पिता द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए, कि
पन्ना के पास ऐसी प्रभाव वाली जीन-सी वस्तु ह

दस प्रकार विचार कर, तीनो भाई धननार के पास गये। इधर-उधर की बाने करके तीना न धनसार से वह सद हाल कहा, जो उनने धन्ना के विषय में लोगा से सुना था। धन्ना के जिपय में सुनी हुई बाने कह कर उन लागा ने धन-सार से कहा कि -पिताजी, धन्ना के पास काई ऐसा वस्तु प्रवश्य हैं, जिसके प्रभाव ने धन्ना सुन्धा हुना बाग हरा कर सना, और एडल प्रावि को व्यवस्था कर सका। लेकिन जान पहना है. कि उसने वह चीज प्रापकों नहा बनाइ। प्राप उससे पृद्धिये नो सनी। अपना कथन समाप्त करते हुए, धनसार की आंखां से आंसू गिरने लगे। अपने पिता को सान्त्वना हते हुए बन्ना ने कहा—पिताजी, जो बात बीत चुकी उसके लिए खेर करना व्यर्थ ही है। आप बुद्धिमान होकर भी बीती हुई बात के लिए खेर करते हैं, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात हें। मेरे भाई आपकी तथा अन्य लोगों की हुट्टि में केसे भी हो, और वे मेरे लिए कैसे ही भाव रखते हो, में तो अपने पर उनका उपकार ही मानता हूँ। मेरी उन्नित के कारणभूत वे ही लोग हैं। यह उन लोगों की छुपा न होती, तो मुक्ते कूप-महूक की तरह पुरपहठान में ही जीवन बिताना पडता, अथवा उड़्जेन में ही रहना पड़ता। भाइयों की छुपा से ही मैं यहा तक आ पाया हूँ, अंगेर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका हूँ।

इस प्रकार कह कर, धन्ना ने अपने पिता धनसार को सान्त्वना दी। अपनी पत्नी - सहित धनसार, धन्ना के यहां आनन्दपूर्वक रहता, और समय-समय पर अपने तीना पुत्रो की भी सम्हाल किया करता।

राजगृह में रहते हुए धन्ता के तीना भाइयो को यह माल्म हुआ कि धन्ता ने कुसुमपाल सेठ का सुखा बाग हरा कर दिया था, और उसकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए बात की बात में प्रचुर धन-सामग्री सहित महुछ बना लिया था। धन्ता जब राजगृह नगर में आया था, तब उसके पास तो कुछ था ही, न उसने किसी से किसी प्रकार की सहात ही ली थी। फिर भी उसने जड़ी घूम-धाम के साथ

विवाह किया था, तथा राजा को आमिन्त्रित करके उनका भी आनिजय किया था। यह जानकर बन्ना के तीनों भाई आपस में विचार करने छगे, कि धन्ना के पास ऐसी कोई वस्तु अवश्य है, जिसके प्रभाव से धन्ना यह मब कुछ कर सका है अपने को पिता द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए, कि धन्ना के पास ऐसी प्रभाव वाली कीन-सी वस्तु है ?

इस प्रकार विचार कर, तीना भाई घनसार के पास
गये। इधर-उधर की बातें करके तीनो ने घनसार से वह सव
हाल कहा, जो उनने घन्ना के विषय में लोगों से सुना था।
घन्ना के विषय में सुनी हुई बाते कह कर उन लोगों ने घनमार से कहा कि—िषताजी, घन्ना के पाम कोई ऐसी वस्तु
श्रवश्य है, जिसके प्रभाव में घन्ना सूचा हुआ बाग हरा कर
मजा, और महल आदि को व्यवस्था कर सका। लेकिन जान
पड़ता है, जि उसने वह चीज आपको नहीं बताई। आप
उससे पृछिये तो सही।

धनमार अपने लड़कों की बातों से आ गया। उसने लड़कों की वान मान पर धन्ता में पूछना स्तीकार किया। अपने मर पाकर उसने दन्ता में अपने तीना लड़का द्वारा कहीं गई बातें कहीं और उससे पूछा, कि—नेरे पान ऐसी कोन-मी बस्तु हैं, जिसके प्रभाप में सूखा हुआ वाग भी हरा हो गया, प्या तूने बात की बात में महल बना लिया? पिना के इस प्रस्त के उत्तर में धन्ना ने गगांची द्वारा स्वप्त की परीक्षा ली जाने एवं चिन्तामणि रस्त प्राप्त होने की पान बनमार को

सुनाई। धन्ता-द्वारा वर्णित वातं सुन कर धनमार बहुत ही प्रसन्त हुआ। उसने सदाचारी धन्ना की प्रश्नसा करके उससे कहा, कि—तू चिन्तामणि रत्न को बहुत सम्हाल कर रखना, श्रौर उससे श्रिधिक सम्हाल उस शील-रत्न की करना, जिसके प्रभाव से यह चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ है। इस चिन्तामणि से भी शील की शक्ति श्रिधिक है। विद्वानों ने कहा है—

विह्नस्तस्य जलायने जलिनिधि कुल्यायने तस्क्षणा-न्मेरु. स्वल्प जिलायते सृगपति सद्य कुरगायते । व्यालो माल्यगुणायने विपरस पीयूप वर्षायते यस्यागेऽिखललोकवल्लभनम जील समुन्मीलिन ॥

श्रर्थात्—जिस पुरुप में समस्त जगत का कल्याण करने वाला जील है, उसके लिए अग्न जल-सी, समुद्र छोटी नदी-सा, सुमेरु पर्वत छोटी-सी जिला-मा मालूम होता है। सिह उसके आगे हरिण-मा हो जाता है। सर्प उसके लिए फूलों की माला-सा बन जाता है, और विप अमृन के गुणा वाला हो जाता है।

धनसार के तीनों छडके, फिर एक दिन धनसार से मले । उन्होंने धनसार से प्रश्न किया, कि—क्या आपने ्ना से हमारे द्वारा कही गई जात के विषय में पूछा था? नसार ने उत्तर दिया, कि—हां, मैंने पूछा था। धन्ना को गंगादेवी ने चिन्तामणि रस्न दिया है। चिन्तामणि की सहायता

मे ही उसने अपने विवाह के समय किसी से सहायता नहीं टी श्रीर क्षणमात्र में महल तैयार करके धूमधाम से अपना विवाह किया। यह कहने के साथ ही, धनसार ने गगादेवी द्वारा धन्ना के जील की परीक्षा ली जाने की वात भी श्रपने लडको से कही। धन्ना के पास चिन्तामणि रत्न है, यह जान कर धन्ना के तीनो भाई बनसार से कहन लगे कि-हम सब पर विपत्ति पर विपत्ति स्राने का कारण घरसे चिन्तामणि रत्न का निकल जाना ही है। गगादेवी ने, धन्ना के शील की परीक्षा करके उसे चिन्तामणि रतन दिया, यह मुठी षात है। वास्तव में यह चिन्तामणि रत्न अपने घर का ही है। वह रत्न अपने पूर्वजों के समय से घर में था और उमी के प्रताप से अपने घर से ऋदि सम्पदा थी। आपने जय वह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे दिया, श्रीर इस तरह वह रत्न घर में से निकल गया, तब घर में सम्पत्ति कैसे ठहर सकती थी ! फिर तो सम्पत्ति का जाना और विपत्ति का व्याना स्वा-भाविक ही है। हम लोग सोचा करते थे, कि इस तरह बार-बार विपत्ति क्यों आती है। हमको यह भी विचार होता था, कि घर में से कोई उत्कृष्ट रतन निकल गया है, इसी से सम्पत्ति पली गई है। यह रहस्य आज मालूम हुआ, कि जिसके प्रभाव से घर में सम्पत्ति थी, वह चिन्तामणि रत्न छा।पन धन्ना वो है दिया है। उम रतन के प्रभाव से ही, बन्ना यशस्त्री एव प्रभावशाली हुआ है। यदि हम लोगों को भी यह २६न मिल लाये, तो हम उससे भी प्रधिक सम्पत्ति शाली एवं यशस्त्री वन सकते हैं। आपने अफेले धन्ना को वह रतन देकर हम

लोगों को सकट म हाला। यह प्रन्छा नो नहीं जिया, परन्तु जो होना बा वह हुआ। प्रव प्राप तन्ता में चिन्यामणि रत्न हम दिला हीजिये। घना न उनने हिना नक वह रत्न अपने पाम रखकर बहुत सम्पत्ति प्राप्त कर ली है, प्रव कुछ दिन हम लोग भी उस रत्न से लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए आप घनना को समझा कर, उससे चिन्तामणि रत्न हमें दिला दीजिये।

तीनो लडको की बातें सुनकर, यनसार को उनकी दुर्बुद्धि के कारण बहुन ही दुःख हुआ। वह, मिर पर हाय रख कर उन लोगों से कहने लगा, कि-तुम लोगों को ऐसी बाते कहते लड्जा भी नहीं श्रामी ! तुन्हारे लिंग धनना ने घर त्याग दिया, उड्जेन की सब सम्बत्ति छाड़ दी, खीर यहा उसी की क़ुपा से सब तरह आनन्द पा गढे हो, किर भी बन्ना के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसे विचार! चिन्तार्गाण कोई साधारण रत नहीं है, जो वह धन्ना से तुम्हे दिना विया जावे। शील की परीच। में उत्तीर्ण होने से गिला हुना बत रत्न उसी व्यक्ति के पाम रह सकता है, जिसमें जील हैं। तुम ऐसे पापी लोग, उस रत्न को पाने के श्रिधिकारी नहीं हो सकते। धन्ना ही उस रत्न का अधिकारी है, और अविकारी जानकर ही गगादेवी ने वह रत्न उसे दिया है। इसिलिए तुम लोग उम रतन पर न ललचात्रो, न उस रत्न के कारण अपने हृदय में चन्ना के प्रति र्भाव ही लाश्रो, किन्तु जिस तरह प्रानन्द से रहते हो उसी रह रहो। फिर विपत्ति का आव्हान न करो।

यद्यपि धनलार ने अपने तीनों लडका को भली भाति ममझाया, लेकिन उन दुर्बु द्वियों को धनसार का कथन उचित न जान पढ़ा। धनसार का कथन समाप्त होने पर वे लोग कहने लंग कि—पिताजी, ज्ञाप तो सदा से ही धन्ना के पक्षपाती हैं त्रार ज्ञापकी इस पक्षपात पूर्ण नीति का ही यह परिणाम है कि हम लोगों को बार-बार विपत्ति में पड़ना पड़ा। श्रव भी श्राप धन्ना का जो पक्ष कर रहे हैं, उमसे लाभ के बदले हानि ही है। हम ज्ञाणसे स्पष्ट कह देते हैं, कि अब इम बन्ना के पाम चिन्तामणि कदापि न रहने देंगे। यह नहीं हो सकता, कि जिम पर हमारा भी श्रविकार है उस चिन्तामणि-हारा धन्ना तो श्रानन्द करे, जीर हम लोग कगालों की भाति उसके आश्रय में रहें। हमें इस प्रकार का जीवन बहुत दु खनायी जान पड़ना है। नीतिकारों ने भी कहा हैं —

पर वने व्याव गजेन्द्र संधिते

द्रमालये पत्र फलाम्बुभोजनम् ।

गुणानि भय्या परिधान बल्कलम्

न वधुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥

अर्थान्-याथ सिंह वाले वन में वृक्ष के नीचे रहकर, पत्र श्रीर फल खाकर, पानी पीकर, घान पर सोकर श्रीर वृक्षों की छाल पहन कर चाहे जीवन व्यनीत करना अच्छा है, परन्तु पन्हीन दशा में वन्धुश्री के बीच जीवित रहना अच्छा नहीं।

इसके अनुसार, हम छोगों को, इस दशा में रहना पसन्द नहीं है। यदि आप घर के घर में इस छोगों को धन्ना से चिन्तामणि दिला देंगे, तब तो वह रत्न घर में ही रहेगा, लेकिन यदि आपने ऐसा न किया और चिन्तामणि के लिए हम लोगों को झगडा वरना पड़ा तो वह चिन्तामणि धन्ना के पाम भी न रहेगा, न हमारे ही पाम रहेगा। उसे राजा ले लोगा। इसलिए यही अच्छा है, कि आप धन्ना से हमें चिन्ता-मणि दिला दें और झगडे का अवसर न आने दें। यदि आप हमारी बात न मानेंगे तो हम राजा से फरियाद करेंगे। चाहे राजा ही चिन्तामणि रत्न क्यों न ले लें, लेकिन धन्ना के पास तो हम लोग वह रत्न कदापि नहीं रहने दें सकते।

धनसार को इस प्रकार चेतावनी देकर, तीनो भाई वकते- अकते चले गये। घर पहुँचने पर उन लोगों की पित्न यों ने पृछा, कि — आज आप इस प्रकार क्रुद्ध क्यों हैं ? क्या किसी के साथ झगड़ा हुआ है ? वे लोग कहने लगे, कि - और किस के साथ झगड़ा होता ! पिताजी को तो धन्ना प्रिय है। उनने, पूर्वजों के समय से जो घर में था वह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे दिया, इस कारण धन्ना तो आनन्द करता है, और हम लोगों को बार-बार विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तथा यहा उसके आश्रित रहकर जीवन बिताना पड़ गहा है ! जिस पर हमारा भी अधिकार है, उस चिन्तामणि रत्न का खामी अकेला धन्ना गहे और हम लोग कब्ट पावें, बार- ार धन्ना के आश्रित रहकर अपमानित जीवन व्यतीत करें, ह केसे हो सकता है ! हम वन्ना के पास चिन्तामणि रत्न कदापि न रहने देंगे।

उम प्रकार तीना भाई अपनी स्त्रियों के सामने भी वहुन चिल्लाये। उनकी स्त्रिया समझ गई, कि इन तीनों भाइयों में किर कुमित आई है, श्रीर यह लोग श्रापत्ति बुला रहें हैं। इनके लिए देवर ने दो दो बार सम्पत्ति त्यागी, परन्तु इन लागों के भाग्य में तो कष्ट भोगना बदा है, ऐसी दब्धा में वह सम्पत्ति इनके पास केंसे रहती ? यहा भी इनके पूर्व-इत्यों पर ग्यान न देकर देवर इनको सब तरह का सुख दे रहें हैं, किर भी इनके हृदय में देवरजी के प्रति दुर्भावना भरी हुई हैं, श्रीर यहा भी यह लोग कलह करना चाहते हैं।

तीनो भाइयो दी पत्नियो नं, आपस्य स अपने अपने पति के कार्य एव स्वभाव की समालोचना करके यह निश्चय किया, ि ये लोग देवरजी को किसी सबट में ढाल दें इससे पहले ही देवरजी को सावधान कर देना चाहिये । इस प्रकार निश्चय करके, धन्ता की भौजाइयों ने धन्ता की पत्तिया को ध्रयने पुन्पा म आई हुई हुर्भावना सं परिचित कराया, और उनसे क्हा कि प्राप देवरजी से वह दी जिए कि वे साववान रहे। धन्ना की पत्नियों ने, अपनी जेठानिया रो जो कुछ सुना, वह मन धन्ना से कह दिया। उन बाना को सुनकर धन्ना समझ गया, कि मेरे भाई मुझमें फिर होप करने लगे हैं. । उसने श्रपनी रित्रयों को किसी प्रकार की चिन्ता न दरन का उपटेटा िया और स्वच यह मोचन लगा, कि सुके उचा उरना पारिये १ वह अपना कर्तान्य तो विचारने लगा, लेकिन उसने ध्यपने भाइयों के विरुद्ध न तो एक जब्द ही निवासा, न दुछ विचार ही किया। जने उसका वह नियम ही था कि —

श्रपि बहलदह्नज्वाल मृधिन रिपुमे निरन्तर धमतु। पातयतु वासिधारामहसस्सुमात्र न किचिदपभाषे॥

अर्थात् - शत्रु चाहे सिर पर निरतर स्त्राग जलाते रहे या तलवार की चोट करते रहे, परन्तु किचिन भी अपभाषण न करूं १ स्त्रपनी जवान से बुरी वान त निकाल्।

धन्ना ने विचार किया कि मुक्ते चिन्तामणि से ममल नहीं है, न मै उससे सहायता ही लेता हूँ। मैने केवल एक ही बार चिन्तामणि की परीक्षा की थी, उसके पश्चात् सैन उससे कोई सहायता नहीं छी। इस तरह सुभे तो चिन्तामणि से ममत्व नहीं है, फिर भी मैं भाइयों को चिन्तामणि देना उचित नहीं समझता। सेरे तीना भाई उच्युइल स्वभाव के हैं। यदि वे चिन्तामणि पा जात्रेंगे, तो बहुत स्त्रनर्थ भी करने छगेंगे, श्रीर चिन्तामणि के लिए श्रापस सं झगडा करके कट मरेंगे। लेकिन यदि जन्हे चिन्तामणि न देकर भी यहा रहा, तो वे लोग श्रवश्य ही झगडा मचावेंगे, जिससे श्रविष्ठा तो होगी ही, साथ ही यह भी सम्भव है कि राजा श्रेणिक को चिन्ता-मणि का लोभ हो जावे, और वह मेरे से चिन्तामणि ले ले। इस वास्ते मेरे लिये राजगृह त्याग कर चला जाना ही छाच्छा है। मैने भाइयों के लिए सब कुछ किया, फिर भी उनके हृद्य की भावना मुक्ते राजगृह त्यागने के लिये प्रेरित करती है, बीर इस कारण यह अनुमान होता है कि मुक्ते अभी और छ मिलना शेष है।

## [९] कौशाम्वी में

श्रम्भोजिनीवनित्रामिवलाममेव हसस्य हन्ति नितरा कुपितो विधाता । न त्वस्य दुग्यजलभेदवियो प्रसिद्धा वेदग्ध्यकीर्तिमपहर्त्तु मसौ समर्थ ॥

श्रथीत्—हस पर वहुत नाराज होकर विवाता उसके निवास और विछास का कमल वन तो नण्ट कर सकता है, परन्तु उसकी दूध श्रीर पानी को श्रलग करने की चतुराई की पीर्त नण्ट करने में विधाता भी समर्थ नहीं है।

भ्रतिहरि के इस कथन का आगय यह है. कि कोई व्यक्ति रुष्ट होकर किमी का ऊपरी यन-वंभय स्थवा सुरा सामग्री तो छीन सकता है, लेकिन यदि उम न्यक्ति से कोई विद्या गुण या यहा विशेष है, तो उस विद्या गुण या पहा विशेष है, तो उस विद्या गुण या पहा हिंदी ही नेने में यह रूट आइनी पदापि समर्थ नहीं हो सकता। चार यह नाराज

व्यक्ति विधाता ही क्यों न हो, श्रीर जिस पर वह नाराज हुआ है, वह व्यक्ति तुच्छ ही क्यों न हो।

धन्ना के लिए भी ठीक यही वात थी। उसके तीना वडे भाई उससे निरन्तर अमन्तुष्ट रहते थे। वे अपनी जिक्त भर धन्ना का अहित करने का ही प्रयत्न करते थे, और उसका सर्वश्व छीनने के लिए उनार रहने थे। धन्ना ने अपने रुष्ट भाइयों को सन्तुष्ट करने के लिए एक दो वार नहीं, किन्तु तीन बार समस्त सम्पत्ति त्याग दी, और उसके भाइयों ने धन्ना द्वारा त्यक्त सम्पत्ति प्रहण कर ली, परन्तु धन्ना जो कलाए जानता था, उसमें जो उर्वरा विद्या-बुद्धि थी वह जिन चतुराई का स्वामी था, उसे तो धन्ना के भाई न हथिया सके। परिणाम यह हुआ कि धन्ना के तीनो भाई बार बार सम्पत्ति पाकर भी कगाल के कगाल ही बने रहे, और धन्ना बार वार सम्पत्ति त्याग कर घर से खाली हाथ निकल जाने पर भी सम्पन्न ही रहा, दीन-हीन नहीं हुआ।

साइयों के गृहकलह के कारण, गृह त्याग कर जाने का निश्चय करके, धन्ना रात के समय राजगृह से चल दिया। उसके पास चिन्तामणि रत्न के सिन्ना श्रीर कुछ न था। उसके श्रीर पर जो वस्त्र थे, वे भी बहुत साधारण ही थे। राजगृह से निकल कर, धन्ना मेहनन मजदूरी करता हुआ कौ शान्त्री श्रीया। यद्यपि मार्ग में उसे अनेक कष्ट सहने पड़े, फिर भी सने चिन्तामणि से किसी भी समय सहायता नहीं ली। असे सम्बन्ध में वह यही सोचता था, कि जब मेरे में पुरुषार्थ

क्षाभाग्या स

है, ख्रोर जो काम मैं ख्रपने पुरुपार्ध से कर सकता हूँ, उसके छिए चिन्नामणि की सहायता लेकर मैं ख्रपने पुरुपार्ध का श्रपमान क्यों करू !

धन्ना, कौशास्वी पहुँचा। उस समय कौशास्वी मे शतातिक नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहा एक मणि थी। गजा ने श्रनेक रतन-परीक्षक। द्वारा उस मणि की परीक्षा कराई, परन्तु कोई भी व्यक्ति यह परीक्षान कर सका, कि पह गणि किस जाति की है, इसमें क्या विशेषता है, श्रीर इसका मूल्य क्या है। राजा शतानिक की एक कन्या का नाम मोंगाग्यमजरी था। मोभाग्यमजरी, यहुत ही सुन्दरी गुणवती त्रींग मृदुल स्वभाव की थी, उस कारण वह वहा की सब कन्यास्त्रा में रस्त के समान मानी जाती थी। राजा शतानिक ने विचार किया कि जिस प्रकार मेरे पास की मणि का परीक्षक न मिलने के कारण उसका उचित उपयोग नहीं हो रगा है, उसी प्रकार लन्या-रतन सीमाग्यमजरी को यदि स्त्री-परीक्षक पनि न मिला, नो इसकी सुन्दरता एवं इसके गुणां का इचित उपयोग न होगा। इन प्रनार विचार कर, उसने यह निक्षय किया कि में लीभाग्यमजरी हा विधाह उसी पुरूष फें साथ कह्न गा, जो मेर पास वी सणि ती ठीक परीक्षा रुरेगा ।

एमा निश्चय प्रस्के, बनानिक ने यह हिटोरा पिटवा विथा कि—जो पुरुष सेरे जाल की सणिकी ठीक परीक्षा पर देगा. मणि का गुण जब मृत्य बनावर सुके विद्यास हरा देगा, उसी के साथ में राजकुमारी सौभाग्यमजरो का विवाह कर दूंगा। ढिंढोरा द्वारा राजा जतानिक का निश्चय सुनकर, अनेक रत्त-परीक्षक छोग ज्ञतानिक के पास की मणि की परीक्षा करने आये, परन्तु कोई भी व्यक्ति उस मणि का गुण-मूल्य बताने में समर्थ नहीं हुआ।

उन्ही दिनो में, धन्ना भी कौ शाम्बी से ही था। इसने भी राजा द्वारा कराई गई घोषणा सुनो, श्रौर साथ ही यह भी सुना कि राजा के पास जो मणि है, उसकी परीक्षा अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका है। उसने विचार त्रिया, कि मुभे इस अवसर से लाभ लेना चाहिए, ब्रौर सबको अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर, वह की गाम्बी मे रहने वाले जीहरियों के पास गया। उसने जौहरियों से कहा कि — मै भी आप लोगों में का एक व्यक्ति हूँ परन्तु अभी कुसमय के चक्कर से पड़ा हुआ हूँ। यदि आप लोग मुमेराजा के पास ले चलें, और उसके पास की मणि देखने का अवसर दिलावें, तो सम्भव है कि मै उस मणि की परीक्षा करके उसके गुण मूल्य आदि का विवरण बता सकू। यदि मै ऐसा कर सका, तो मुम्मे तो छाभ होगा ही, किन्तु आप लोगो की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घन्ना का कथन सुनकर, जौहरियों ने उससे उसका परिचय पूछा, लेकिन उसने यह कह कर अपना परिचय देना अस्त्रीकार कर दिया, कि अभी परिचय का समय नहीं है, जब समय होगा तब मेरा परिचय लोगों को आप ही मिल जावेगा। जौहरियों ने धन्ना से

बताया, कि इस मणि को मस्तक पर वारण करने वाला व्यक्ति विजय प्राप्त करता है।

धन्ना की बातें सुनकर, राजा शतानिक भी प्रसन्न हुआ श्रोर जोहरी लोग भी प्रसन्न हुए। राजा शतानिक ने धन्ना से कहा, कि-तुमने इस मिण के विषय में जो कुछ कहा है उसकी सत्यता का प्रमाण ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि-स्नाप इस थाल में थोड़े चांवल डलवा दीजिए श्रीर मिण भी इसी थाल में रहने दीजिये। मिण के रहते इस थाल में चांवल पक्षी न चुगें, श्रीर मिण को थाल से हटा लेने पर पक्षी चांवलों को चुग लें, तब तो मेरे कथन को सत्य मानिये, श्रान्यथा मूठ मानिये।

धन्ना के कथनानुसार शतानिक ने थाल में थोड़े चांवल दलवा कर, चावल छोर मिण सिहत वह थाल ऐसी जगह रखवा दिया, जहा पक्षीगण उसे भली प्रकार देखते थे, यह करके सब लोग दूर दूर खड़े होकर देखने लगे। पिक्षियों ने थाल में के चांवल देखे भी, लेकिन वे थाल के पास नहीं आये, न उनने थाल में पड़े हुए चांवलों पर चोंच ही मारी। कुल देर तक ऐसा देखकर राजा शतानिक ने थाल में से मिण को उठवा लिया। थाल में से मिण हटते ही, पक्षीगण थाल पर दूट पड़े, और उसमे के चावल चुग गये।

मिण की परीक्षा हो जाने और परीक्षा के सत्य ठहरने भरोजा बहुत ही प्रसन्त हुआ। उसने धन्ना से कहा, कि-इस मिण की ठीक परीक्षा की है, इसलिए मैं मेरी घोषणा-

नुमार तुम्हारे साथ अपनी कन्या सौभाग्यमजरी का विवाह रुरना चाहता हूं । तुम सीभाग्यमजरी के साथ विवाह यरना स्वीकार करो। शतानिक के इस कथन के उत्तर में धन्ना न कहा, कि छाप सुके जानतं भी नहीं हैं, छौर मेरी दशा भी देख ही रहे हैं कि मैं कैसा दीन हूं इसलिए नेरे साथ राज-अन्या का विवाह करना क्या ठीक होगा ? धन्ना का इतर सुनकर, झतानिक छोर भी प्रमन्न हुपा। उसने धन्ना से फहा, कि इस समय तुम चाहे जैसे हो ब्रो, लेकिन वास्तव में तुम दीन नहीं हो। कोई दीन व्यक्ति उस समय कदापि लोभ सवरण नहीं कर सकता, जब कि उसे राजकन्या मिल रही हो । राजकन्या मिलने के समय इस प्रकार निस्पृह रहना, वह तुग्हारी महानता है। धन्ना न कहा, कि आपका यह कथन टीक भी हो, तब भी राजकन्या की इच्छा जान विना मुझ र्हेंस गरीय के साथ उनका विवाह करना कैसे ठीक होगा। में कमा गरीप है, यह तो ऋाप देख ही रहे हैं। मेरे रहने को पर भी नहीं है, न मेरे पास कुछ दिन खाने जी ही हैं। इसके निया, भरा विवाह भी हो चुका है, और एक ही नहीं दिन्तु नीन विवाह हो चुके हैं, तथा तीना ही पत्निया जीवित हैं। रमिरिण आप छपने शताब पर पुनः विचार पर लीजिए।

धना की मत्य तथा स्पष्ट धांत सुनाक, झनानिक घटन एसा हुआ। उसने धन्ना से कहा, कि तुमने जो धाने उदी है, उन पर मैन तो विचार दर ती लिया है, विकित सीमक्य-महरी को भी तुम्दारे सामन ही मुलाये लेवा हुं हिममें यह भी सब बातों पर विचार कर ले। यदि तुम्हारी कही हुई बातें जान कर भी वह तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार करे, तो उस दशा में तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी न १ धन्ना ने उत्तर में कहा, कि उस दशा में तो मुफे किसी प्रकार की आपित्त हो ही कैसे सकती है। लेकिन में यह निवेदन कर देना उचित और आवश्यक समझता हूं, कि जिस मणि की परीक्षा करने के कारण आप मेरे साथ राजकन्या का विवाह करना चाहते हैं, आप उस मणि का किसी भी समय दुरुप्योग न करें। अच्छी वस्तु का सदुपयोग भी होता है, और दुरुपयोग भी। इसछिये ऐसा न हो, कि आप इस मणि के कारण अभिमान छाकर निष्कारण ही दूसरे पर अत्याचार करने के छिए उतारू हो जावें। यदि आपने ऐसा किया, तो स्वयं भी अपमानित होंगे, तथा इस मणि का भी अपमान करावेंगे।

धन्ना का कथन यथार्थ मानकर शतानिक ने राजकन्या सौभाग्यमंजरी को बुलाया। सौभाग्यमजरी के आ जाने पर शतानिक ने उसे मणि की परीक्षा के सम्बन्ध में की गई अपनी घोषणा, धन्ना द्वारा मणि की सच्ची परीक्षा होना, और विवाह के सम्बन्ध में धन्ना द्वारा कही बातों से परिचित कर के उससे 'तेरी क्या इच्छा है ?' यह प्रश्न किया। दीनवेशधारी धन्ना का स्वाभाविक सौन्दर्य देखकर, सौभाग्यमजरी धन्ना पर मुग्ध हो गई। उसने शतानिक से कहा, कि पिता जी मुक्ते स्थ्य धर्म का पालन करने के लिए पित की सहचारिणी । है। ऐसी दशा में, भावी पित गरीब है या विवाहित है, श्रादि वातें देखना श्रनावश्यक है, तथा उस दशा में तो श्रीर भी प्रनावश्यक हैं, जब कि श्राप सिण की परीक्षा करने वाले के साथ मेरा विश्वाह करने की घोषणा कर चुके हैं। श्रापकी पाषणानुतार यदि मुक्ते श्रद्धहीन श्रयवा रोगी पित मिलता, तो में उने भी सहर्ष स्वीकार करती। किर श्राप तो मेरा विवाह में पुरुष के साथ करना चाहते हैं, जो प्रत्येक हिटट से श्रेष्ट है।

उस पकार सीभाग्यमजरी ने भी बन्ता के साथ श्रपना रिग्रह करना स्रीकार किया। अन्त में, बन्ना श्रीर सीकाग्य-मजरी का विवाह हुआ। घन्ना, मीभाग्यमजरी के साथ श्रानन्द-पूर्वक रहने लगा राजा शनानिक ने घन्ना के लिए सब प्रवन्य एर दिया। साथ ही उसे छुछ राज-कार्य भी सीप दिया। घन्ना ने राज्य की बहुत उन्नित की, जिससे प्रयन्न होकर राजा ने घन्ना को छुछ भूमि जागीर से दी। नाम धनपुर रखा। धन्ना, उस नगर का राजा हुआ। वह प्रजा को सब तरह आनन्द देने लगा।

धन्ता ने धनपुर में रहने वाले छोगों के सुख का श्रीर सब प्रबन्ध तो किया था, परन्तु धनपुर की जन-सख्या श्रिषक हो गई थी इसिछए वहां के छोगों को पानी का कुछ कष्ट था। धन्ता ने सोचा, कि मुक्ते एक ऐसा तालाब बनवाना चाहिये जिससे प्रजा को पानी का लो कष्ट हो रहा है वह भी मिट जावे, तथा कृषि भी सींची जा सके, श्रीर इस नगर की शोमा भी बढ़ जावे। इस प्रकार सोचकर, धन्ना ने एक विशाल तालाब की नींव डाली। वह तालाब बनवाने लगा। तालाब खोदने श्रादि कार्य करने वाले मजदूरों के विषय में उसने यह नीति रखी, कि सङ्कटापन्न स्थान-श्रष्ट एवं दीन दु खी छोगों को मजदूरी करने के लिए प्रथम श्रवसर दिया जावे।

जिस रात को बन्ता राजगृह नगर से चुपचाप चल दिया था, उस रात की समाप्ति पर प्रात काल जब धन्ना की तीनों स्त्रीया धन्ना के शयनागार में गईं, तब उन्हें धन्ना की शय्या खाली मिली। वे आश्चर्य एव चिन्तापूर्वक धन्ना की खोज करने लगीं, परन्तु उन्हें धन्ना का पता न चला। हा शय्या पर से उन्हें वे वस्त्राभूषण अवश्य मिले, जिन्हें धन्ना धारण किये रहता था। वस्त्राभूषण पाकर वे समझ गई, कि पति वेश बदल र चुप-चाप कहीं चले गये। वे दौड़ी हुई अपनी सासू के

गई। उन्होंने अपनी सासू से कहा, कि हमें आपसे यह ते हुए दुख हो रहा है, कि आपके पुत्र रात के समय चुप-

घापन माल्म कहा चले गये! बहुआं से यह दु स्वद समाचार मुनगर, यत्रा की माता को वहुत दु ख हुआ। घोडी ही देर में यह यान सारे नगर में फैल गई। घन्ना के तीना भाई भी होड़े ए धन्ना के घर आये, और धनमार से पृछने लगे कि-धन्ना पटा चला गया, श्रीर क्या चला गया १ धनसार ने उनसे पटा. कि-तुम लोगों की हुप्टता का ही यह परिणाम हैं! तुम रोगों ने यहां भी शांति नहीं रखी, यहा भी झगडा मचाया, रमीमें धन्ना न माल्म कहां चला गया है। धनमार का यह पथन सुनकर, उसके तीना लड़के क्राउ हो उठे। वे धनमार मं यहने लगे, कि स्त्राप तो इमारे लिये सदा से ही ऐसा कहने राये हैं। त्रापकी टिप्ट में हम तीना ही त्रपराधी हैं, बन्ना नो प्त भला है। यह नो श्राप कहेंगे ही क्याबि, जिस चिन्ता-मणि पर एम नीना का भी प्रधिकार है, वह चिन्तामणि प्रध तर 'प्रकेटा धन्ना द्वाचे रहां, श्रीर श्राज्य जय हम टोगा न चिन्नामणि मागी, तब वह चिन्तामणि लंकर वही भाग गया। पना गया तो चिन्तामणि बचाने के लिए, किर भी लाप इसके भागे वा अपराध हमारे मिर लाई. यह तो आवशी राजा बी धं नीति है। इस प्रकार धनमार के नीने। एपी ने, धन्ता है ष्टांने ए। ए।रण चिन्तामणि धीरक्षा वरना उतारर राजार म धौर परए पिया।

पना के चले जाने का समाचार राजा और तोभद्र 'हा कुरमपाल ने भी सना। यह सराह्य सनकर करें और सहरूद की समस्य प्रजा को बहुत ही उत्यहिला। स्वर्गन यह विचारने लगे कि धन्ना इस प्रकार चुप-चाप क्यों चला गया ! साथ ही धन्ना की खोज भी करने लगे। लेकिन धन्ना के जाने का कारण किमी के भी समझ में नहीं छाया, न धन्ना का पता ही चला। धीरे-धीरे राजा प्रजा छादि सब लोगों को माल्म हो गया, कि धन्ना से उसके भाई द्वेप करते थे, उनने कलह मचाया था, इसी से धन्ना घर-बार त्याग कर चुपचाप चला गया है, खौर इमसे पहले भी वह भाइयों के कलह से दुखी होकर इसी प्रकार दो बार गृह -मग्पत्ति त्याग चुका था। यह जानकर सब लोग धन्ना के भाइयों की निन्दा करने लगे, और उन तीनों के कारण धनसार के लिए भी अपवाद बोलने लगे।

धन्ना का जाना, राजा श्रेणिक को बहुत खटकने लगा। 'श्रमयकुमार की श्रमुपस्थिति की कमी धन्ना द्वारा बहुत कुछ पूरी हुई थी, लेकिन श्रब तो धन्ना भी चला गया! उसके चले जाने से मेरे यहा ऐसा एक भी बुद्धिमान नहीं रहा, जिससे मैं किसी कार्य में सलाह ले सकू, या जो कठिन माने जाने वाले कार्य भी श्रपनी बुद्धि से निपटा हाले।' इन विचारों से, राजा श्रेणिक को धन्ना के चले जाने से बहुत दु:ख हुआ। उसने धन्ना की बहुत खोज कराई, परन्तु धन्ना का कही भी पता न लगा।

जब भी कोई कठिन कार्य श्राता, तभी राजा श्रेणिक धन्ना को याद करता, तथा उसके चले जाने के लिये धनसार ौर उसके तीना छडकों के विषय में ज्यगात्मक बात भी बोल िया करना। दूसरी छोर प्रजा भी समय-समय पर धन्ना के वीना आई एवं धनसार की निन्दा किया करती। धनसार एवं इसके नीना पुत्र लोगों की वातें सुनते-सुनने दुंग्वी हो गये। उस दुंग्य ने दुंग्वी होकर, बनसार ने धन्ना का दृंदने वान का निश्चय किया। निन्दिन छोर छपमानित जीवन न कर सकन पा कारण, नथा धनसार के साथ न जाकर राजन एहं में रदन पर छाधिक निन्दा हागी इस भय ने, बन्ना के नीना भाई भी धनसार के साथ जाने को तैयार हुए। धनसार एवं उसके नीना पुत्रों ने छपना फँना हुआ काम काज समेट रिया, छीर पन्ना का ह दन जाने की तैयारी करने लगे।

सासू और मसुर का यह कथन सुनकर, सोमश्री तथा कुसुमश्री ने विचार किया कि हममें सासू ससुर के साथ रह कर मार्ग के कच्ट सहने की क्षमता नहीं है। इमिलये हमें, सासू ससुर की सम्मत्यनुमार पिता के घर जाकर रहना ही ठीक है। इम प्रकार विचार कर सोमश्री और कुसुमश्री ने धनसार और उसकी पत्नी से कहा कि—यग्रिप पित को इंडने के कार्य के समय आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना हमारा कर्नाव्य है, परन्तु हम प्रवाम के कच्ट सहने में समर्थ नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम साहस करके आपके माथ चलें भी, तो आपके लिए और बोझ रूप होगी। इमिलये हम आपकी आज्ञानुसार, पित के आने तक अपने-अपने पिता के यहा रहे, यही ठीक है।

इस प्रकार कह कर, सोमश्रा श्रीर कुमुमश्री ने तो श्रमने श्रमने पिता के यहा रहना स्वीकार कर लिया, परन्तु सुभद्रा ने श्रमने ससुर-साम् से कहा कि—श्रापने जो कुछ कहा, वह श्रापके योग्य ही है। हमको कब्द से बचाना श्रापका कर्त व्य है, श्रीर श्रापने हमें पिता के घर रहने का उपदेश देकर उस कर्राव्य का पालन किया है, परन्तु श्रापका यह उपदेश मानने से पहले मुक्ते श्रमने कर्ताव्य का भी विचार कर लेना चाहिए। पत्नी का कर्राव्य पित के श्रानन्द में भाग लेना ही नहीं है, किन्तु सुख श्रीर दुख दोनों में पित के साथ रहना है, यदि पित चुपचाप न गये होते, तब तो मैं उनके साथ ही जाती, फिर चाहे कितने भी कब्द क्या न होते, परन्तु वे चुपचाप चले गये, इससे मुझे उनके साथ जाने का श्रवन

सामू और ससुर का यह कथन सुनकर, सोमशी तथा कुसुमशी ने विचार किया कि हममें सासू ससुर के साथ रह कर मार्ग के कष्ट सहने की क्षमता नहीं है। इसिलये हमें, मासू ससुर की सम्मत्यनुमार पिता के घर जाकर रहना ही ठीक है। इस प्रकार विचार कर मोमशी और कुसुमशी ने धतसार और उसकी पत्नी से कहा कि—यग्नपि पित को दुंढने के कार्य के समय आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना हमारा कर्नाव्य है, परन्तु हम प्रवाम के कष्ट सहने में समर्थ नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम साहम करके आपके माथ चलें भी, तो आपके लिए और बोझ हुन होगी। इमलिये हम आपकी आज्ञानुसार, पित के आने तक अपने-अपने पिता के यहा रहे, यही ठीक है।

इस प्रकार कह कर, सोमओ और कुसुमश्री ने तो अपने अपने पिता के यहा रहना स्वीकार कर लिया, परन्तु सुभद्रा ने अपने ससुर-साम् में कहा कि—आपने जो कुछ कहा, वह आपके योग्य ही है। हमको कब्द से बचाना आपका कर्त व्य है, और आपने हमें पिता के घर रहने का उपदेश देकर उस कर्ताव्य का पालन किया है, परन्तु आपका यह उपदेश मानने से पहले मुक्ते अपने कर्ताव्य का भी विचार कर लेना चाहिए। पत्नी का कर्ताव्य पित के आनन्द में भाग लेना ही नहीं है, किन्तु सुख और दु'ख दोनों में पित के साथ रहना है, यदि पित चुपचाप न गये होते, तब तो मैं उनके साथ ही जाती, किर चाहे कितने भी कब्द क्यों न होते, परन्तु वे चुपचाप चले गये, इससे मुझे उनके साथ जाने का अव-

सर न मिला। लेकिन श्रब, जबकि श्राप पति को दृढ्ने के लिए जा रहे हैं स्त्रीर पति की खोज में कष्ट उठाने को तैयार हुए हैं, तब मैं श्रापके साथ न रह कर पिता के साथ कैसे जा सकती हूं ! यदि मैंने ऐसा किया, तो मुझ जैसी स्वार्थिनी दूसरी कौन होगी ? मेरी बहन कुसुमश्री श्रीर सोमश्री मे मार्ग के कच्ट सहने की शक्ति नहीं है, इसिलये उनका तो अपने अपने पिता के घर जाना ठीक है, परन्तु में ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं आप छोगों के साथ ही चलू गी। आप जिस कार्य के लिए कब्ट सहने को तेयार हुए हैं, वह कार्य मेरा भी है। फिर मैं कष्ट के भय से आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ शिश्राप लोग बृद्ध होकर भी मेरेपति को दूढ़ने का कष्ट सहें, तव में आपके साथ न रहकर पिता के घर कैसे जाऊ ? पतिव्रतास्त्री ऋौर साघु पुरुष, अपने पति ऋौर परमात्मा की खोज में कब्ट की अपेक्षा नहीं करते, किन्तु उन कब्टो को भी आनन्दपूर्वक सहते हैं। इसलिए आप मुझको यहा छोड़ जाने की अकुपान कीजिये । मैं, अप्रापके साथ ही रहूंगी। मै अपने लिए आप लोगो को किसी प्रकार का कब्ट न होने दूंगी, किन्तु मुझसे जो हो सकेगी उस सेवा द्वारा आपको अमरहित करने का प्रयत्न करूंगी। अपाप, मुके साथ लेने में किसी भी प्रकार का सकोच न करें।

सुभद्रा की विनम्न और युक्तियुक्त बातो का धनसार एछ भी उत्तर न दे सका । सुभद्रा का कथन सुनकर, वह गद्गद् हो उठा उसके हृदय पर सुभद्रा के शब्दों का अध्यधिक प्रभाव पड़ा । प्रसन्तता के कारण उसका गला रंव गया। प्रसन्तता का आवेग कम होने पर वनसार ने सुमद्रा से रहा, कि—पुत्रवधु, में तुम्हारी प्रश्नसा किन शब्दों में करू । तुम्हारी बातों ने मेरे उत्साह को द्विगुण कर दिया है । तुम जैसी पतित्रता स्त्री, असम्भव कार्य भी सम्भव बना सकती है । सुमें विश्वास है, कि तुम हमारे साथ रहोगी तो—ित्तस उद्देश्य से अपना प्रवास है वह उद्देश्य बहुत शीन्न सफल होगा। हृदय को आहादित करने वाली तुम्हारी वाते सुनकर अब मै तुमसे यहां रहने के लिये नहीं कह सकता । तुम हम लोगों के साथ अवश्य चलो, और हमारा नेतृत्व करों । तुम जैमी साहिनन महिला के नेतृत्व में, हम सब लोग आनन्द से रहेंगे।



## [90]

## धना की खोज में

ह्ना से पुरुष, स्त्रियों को गृह-कार्य निपुण तो मानते हैं, लेकिन घर से बाहर के कार्यों की व्यवस्था के लिए स्त्रियों को सर्वथा अयोग्य समझते हैं। ऐसे लोग, स्त्रियों में युद्धि की न्यूनता मानते हैं। उनकी समझ से स्त्रियों में केवल रतनी ही बुद्धि होती है, कि जिससे वे गृह-कार्य कर सकें। उनकी दृष्टि में, स्त्रियों में इससे अधिक बुद्धि नहीं होती। परन्तु वास्तिवक बात इससे भिन्न है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि कम होती है, और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में बुद्धि अधिक होती है, यह बात कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। प्रकृति ने, स्त्री और पुरुष दोनों को समान बुद्धि दी है। दोनों में समान विचार-शक्ति और साहस है। यह बात दूसरी है, कि स्त्रियों को बुद्धि विकास के लिए

समुर आदि सब से मिलकर अपने — अपने पिता के यहा चली गईं। सुभद्रा भी अपने माता पिता से मिलने के लिए गई। गोभद्र एव भद्रा को यह जान कर बहुत प्रसन्तता हुई, कि सुभद्रा अपने ससुर-सासू के साथ अपने पित को दूंढने के लिए जा रही है। उन्होंने, सुभद्रा को उचित शिक्षा देकर विदा दी। अन्त में, धनसार अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर रात के समय चल दिया। कुछ थोडे से लोगों के सिवा, उसने किसी को अपने जाने की खबर न होने दी। उसने अपने साथ कुछ धन-माल भी लेलिया।

मार्ग एव वन के कष्ट सहते हुए, धनसार, उसके पुत्र, उसकी स्त्री एव पुत्र-चधुए जा रही थी। अगैर सब तो पहले दो बार इस तरह के कच्ट सह चुके थे, लेकिन सुभद्रा के लिए कष्ट सहन का यह पहला ही अवसर था। वह, गोभद्र सेठ के यहां जन्म लेकर बड़ी हुई थी, स्त्रीर बड़ी होने के पश्चात् धन्ना की पत्नी बन कर अपानन्द में गही थी। कष्ट किसे कहते हैं, श्रीर कष्ट फैसा होता है, इसका उसे श्रनुभव नथा। ऐसा <sup>होते</sup> हुए भी, सुभद्रा श्रपने सास-ससुर श्रौर जेठ-जेठानियों के साथ बरावर चळती, मार्ग में सब को श्रम—रहित <sup>करने</sup> का प्रयत्न करती, श्रौर रात्रि—निवास के स्थान पर पहुँच कर सब के लिए भोजन-शयन की व्यवस्था करती । प्रवास के कारण होने वाले कब्ट से न तो वह स्वय ही कभी दु:खी हुई, न उसने किसी को दुखी होने ही दिया। <sup>जब</sup> गार्ग में सब लोग विश्रामार्थ ठहरते, तब सुभद्रा कोई धर्म-कथा या कहानी सुनाकर सब लोगो में नया जीवन श्रीर नया उत्साह भरती। धनसार और उसके पुत्र आदि ने प्रवास तो पहले भी किया था, परन्तु इस बार सुभद्रा साथ थी इसलिए इस प्रवास में सब को पहले की तरह कष्ट न उठाना पड़ा।

सब लोग जगल में जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने आकर उन सब को चेर लिया। डाकुओं ने, उन सब के पास जो कुछ था वह छीन लिया। किसी के पास एक समय खाने तक को न रहने दिया। डाकुओं द्वारा पास का सब माल-असबाब लुट जाने से, धनसार बहुत दु खी हुआ। वह कहने लगा, कि इन दुर्भागी पुत्रों के कारण मुक्ते तो सकट में पडना ही पड़ा, लेकिन सुकुमारी सुभद्रा भी सकट सह रही है। इस प्रकार कहता हुआ, धनसार बहुत खेद करने लगा। सुभद्रा ने विचारा, कि पास का माल असवाब तो गया ही, लेकिन इस दु:ख से यदि साहस भी छूट गया, तो सब लोगों का जीवन संकट में पड़ जावेगा। इस समय सब को, और प्रधानत: ससुर को धैर्य बधाना चाहिए।

इस प्रकार सोचकर सुभद्रा ने धनसार से कहा, कि-जब आप कुटुम्ब के नायक भी इस थोड़े से दु'ख से धनरा गरे, तब हम सब की क्या दशा होगी। इसका विचार करो। यदि जीवन है, तो धन माल बहुत होगा। धन-माल जाने से, स्म प्रकार दु'खी होने या घबराने की क्या आवश्यकता है! अपने में साहस होगा तो धन-माल न होने पर भी अपन अपना ध्येय सिद्ध कर सकेंगे, लेकिन यदि साहस खो दिया, तो फिर जीवन रहना भी कठिन हो जावेगा । आपके पास का द्रव्य तो डाकू छीन ले गये, लेकिन आपके किन पुत्र तो खय ही सब सम्पत्ति त्याग कर गये हैं । यदि सम्पत्ति त्यागने के साथ ही वे साहस भी त्याग देते, तो क्या वे कहीं जा सकते थे ? और कुछ कर सकते थे ? सम्पत्ति तो आती जाती ही रहती है । खय आपको इसका अनुभव है । फिर दु'ल क्यों करते हैं । आप, किसी भी प्रकार का दु खन करें । अपने में साहस रहेगा, तो अपन मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे, और सम्भव है कि आपके पुत्र मिल जावें, इस-लिए अपने को अविक दिनो तक मेहनत मजदूरी भी न करनी पड़े ।

सुमद्रा के वचनों से, धनसार आदि सभी लोगों को वहुत धैर्य तथा शान्ति प्राप्त हुई। सब लोग सुमद्रा के साहस की प्रशसा करते हुए कहने लगे, कि इस समय सुमद्रा का कथन हम सब को सन्तप्त हृदय के लिए शीतल जल के समान हुआ है। यदि सुभद्रा न होती, तो हम लोगों को वहुत ही सकट सहने पड़ते।

सव लोग आगे बढ़े। सुभद्रा ने कुछ सामान्य नियम वना दिये थे, जिनके अनुसार सब लोग निश्चित समय तक मार्ग चलकर शेष समय भोजन प्राप्त करने तथा विश्राम करने आदि में ज्यतीत करते। सुभद्रा द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने के कारण, सब लोग बिना श्रम एव दु ख के आगे बढते जाते थे।

चलते चलते सब लोग उसी धनपुर नगर में आये, जहा धन्ता का राज्य था और जिसकी सीमा में धन्ता विशाल सरोवर बनवा रहा था। सुभद्रा ने वनसार आदि मब लोगों से कहा, कि—डाकुओं द्वारा लुट जाने के पश्चात् अपने को कभी पट भर भोजन नहीं मिला है, और आगे के लिये भी अपने पाम ऐसी कोई सामग्री नहीं है, कि जिससे पेट भर भोजन मिल सके। इसके सिवा, नित्य चलते रहने के कारण सब लोग थक भी गये हैं। इसलिये यदि कुछ दिन के लिये अपन इस नगर में ठहर जावें तो ठीक होगा। यहा जो विज्ञाल तालाव बन रहा है, समभव है कि उसमें काम करने के लिए अपने को भी स्थान मिल जावे। और ऐसा होने पर अपन सब पेट भर कर भोजन भी कर सकेंगे, तथा आगे के प्रवास में काम आने के लिये कुछ बचा भी सकेंगे।

सुभद्रा की सम्मित मानकर, सब लोग धनपुर में कुछ दिनों के लिए ठहर गये। सब लोगों को ठहरा कर तथा सब के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके, सुभद्रा उस व्यक्ति के पास गई, जो धन्ना की ओर से तालाब खोदने के लिए मजदूर रखने तथा मजदूरों से काम लेने के लिए नियुक्त था। उसके सम्मुख जाकर सुभद्रा ने उससे कहा कि हम लोग विदेशी है, जो विपत्ति के मारे यहां आये हैं। क्या आप, हम लोगों को मजदूरी करने का अवसर देंगे १ तालाब के कार्य का निरोक्षण करने वाला कर्मचारी सुभद्रा की आकृति एवं उसकी न्द्राता देखकर समझ गया, कि ये किसी भले परिवार की स्त्री है, परन्तु इस समय विपत्ति में पड़ी हुई है, और आजी-

विका की खोज में है। इस प्रकार समझ कर उसने सुभद्रा से कहा कि इस तालाब पर मजदूरी करने के लिए विपद्यस्तों को पहले स्थान दिया जाता है। तुम तथा तुम्हारे साथ के लोग यहां प्रसन्नता से मजदूरी कर सकते है।

सुभद्रा ने, ससुर-सासू जेठ-जिठानियों का और अपना नाम मजदूरों में लिखवा दिया। सब लोग तालाब पर मजदूरी करने लगे। धनसार के तीनों लड़ में मिट्टी खोदते, ख्रौर शेष सब लोग खुदी हुई मिट्टी उठा-उठा कर पाल पर डालते। सुभद्रा इस बात का बहुत ध्यान रखती, कि बृद्ध सासू-ससुर को अधिक श्रम न हो। दिन भर मजदूरी करने के पश्चात् सन्ध्या के सभय जो कुछ प्राप्त होता, सुभद्रा उसमें से कुछ भविष्य के लिए बचा कर शेष से भोजनादि की व्यवस्था करती। वह, सबको खिला-पिला कर फिर स्वयं खाती-पीती तथा सब को सुला कर स्वय सोती। साथ ही, खपने सास-ससुर के हाथ पाव दाब कर उनकी थकावट भी मिटाती।

जो तालाव बन रहा था। उसका निरीक्षण करने के लिए धन्ना भी तालाव पर आया करता था। एक दिन, धन्ना की हिंद धनसार आदि पर पड़ी। यन्ना ने उन सब को पहचान लिया। अपने साता-पिता आई-भौजाई और अपनी प्रिय सुभन्ना को दीन-हीन दशा में देखकर, यन्ना को बहुत दु ख हुआ। विशेपत सुभन्ना को मिट्टी ढोती देखकर, उसका हृदय पसीज उठा। वह अपने मन में कहने लगा, कि इसका त्याग वो मेरे त्याग से भी बढ़ कर है। मैंने पुरुष होकर भी जो

त्याग नहीं किया, श्रीर जो कष्ट नहीं सह, वह त्यान श्रीर वह कब्ट सहन सुभद्रा द्वारा देख रहा हूँ। यहा सुभद्रा अकेली ही दिखाई पडती है, इससे स्पष्ट है कि कुसुमश्री और सोमश्री नहीं आई है, केवल सुभद्रा ही आई है। यदि सुभद्रा चाहती तो उन दोनों की ही तरह राजगृह में अपने पिता के यहा रह सकती थी, लेकिन इसने मेरे लिये गुव को लात मार कर दुख मोल लिया है। धन्य है उमको। यद्यपि मेरे लिए यही -उचित है कि मै पूर्व की भाति पिता आदि को कण्ड-मुक्त कह, लेकिन ऐसा करने से पूर्व मुक्ते इस समय सुभद्रा की परीक्षा करनी चाहिए। सुभद्रा की परीक्षा करने के छिए ऐसा दूसरा अवसर नहीं मिल मकता। मनुष्य आवेश में आकर एक वार तो स्वय को कष्ट में डाल लेता है, परन्तु प्राय यह भी होता है कि कष्ट से घत्रराकर कई लोग किर सुख की इन्छा करते हैं, ख्रीर उचित या अनुचित मार्ग में सुल प्राप्त करना चाहने हैं। सुभद्रा भी कष्ट से घवराई है या नहीं, यह भी सुम चाहती है या नहीं, श्रोर दुख से मुक्त हो कर सुख प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग प्रहण कर सकनी है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए यही समय उपयुक्त है। इसलिए मुक्ते अपना परिचय देने में जल्दी न करनी चाहिए, किन्तु पहले सुभद्रा की परीक्षा कर लेनी चाहिए। कहावत ही है, कि-

> धीरज धर्म मित्र अरु नारी। श्रापति काल परिवये चारी।।

इस प्रकार विचार कर, धन्ना उस दिन तो चला गया, अप्रोर दूसरे दिन वेश बदल कर फिर तालाब पर आया, जिससे धनमार स्रादि उसको पहचान न सकें। तालाब पर स्राकर उसने मजदूरों से काम लेने वाले निरी च क से यह पूछा, कि --ये नये मजदूर कीन तथा कहां के हैं ? निरीक्षक ने उत्तर दिया, कि –इन लोगों ने पूछने पर भी अपना परिचय नहीं दिया है। यह कहने हुए उसने सुभद्रा की छोर सकेत करके कहा. कि-वह स्त्री कहती है, कि आप हमसे अम लेकर हमें पारिश्रमिक दीजिये, हमारा परिचय जानने का प्रयत्न मत करिये । निरीक्षक का यह उत्तर सुनकर, धन्ना प्रसन्न हुआ। उमने सुभद्रा की नीची दृष्टि देखकर यह तो ऋनुमान किया, कि सुभद्रा मेरे द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्णही होगी, यह दुख-मुक्त होने के छिए ऋपना सतीत्व कदापि नष्ट न होने देगी, फिर भी उसने सुभद्रा की परीक्षा करने का श्रपना विचार नहीं बदला। उसने कार्य-निरीच्च से कहा, कि इन नये मजदूरों से ऋधिक काम मत लेना, किन्तु नाम मात्र का काम लेना, ऋौर इन्हें किसी प्रकार का कब्ट न हो, इसका ध्यान रखना ।

निरीक्षक से यह कह कर, बन्ना ने सुभद्रा को सुनाते हुए निरीक्षक से कहा कि—ये नये मजदूर विदेशी हैं, यहा इनका घर-वार नहीं हैं। इसलिए मैं इनको अपना आत्मीय मानता हूँ। इनसे कह दो, कि इन्हें जिस वस्तु की आनश्यकता हो, मेरे यहा से ले आया करें। अम करने के पश्चात् ये लोग वाल साग के विना ही रोटी जाते होंगे। मेरे यहा छाछ होती ही है, इमलिए इन लोगों से कह दो, कि ये मेरे यहा से छाछ ले आया करें।

धन्ना का कथन सुनकर सुभद्रा को यह विचार तो हुन्ना, कि इस पुरुप का स्वर परिचित जान पडता है, किर भी उसने धन्ना की न्नोर नहीं देखा। वह सोचती थी, कि यह पर-पुरुष है, न्नोर पर-पुरुष को देखना पितन्ना के लिए दूपण-रूप है। धन्ना का कथन समाप्त होने ही, तालाब के निरीक्षक ने धनसार सुभद्रा न्नादि को बन्ना का कथन सुना दिया, न्नोर न्ना न्यो अपने मालिक हैं, इसलिए इनके यहा से छाछ न्नादि लाने में किसी तरह का सकोच मत करना। छाछ ऐसी वस्तु है कि जो न्नाम्बन्धित व्यक्ति के घर से भी लाई जाती है, तो इनसे तो न्नपना स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है!

धन्ना तथा निरीक्षक का कथन सुनकर, वनसार ऋषि ने धन्ना के यहां से छाछ छाना स्तीकार किया। धन्ना, घर ऋष्या। उसने अपनी पत्नी सौभाग्यमजरी को ऋपना परिचय सुनाकर, उससे ऋपने माता पिता ऋषि के आने का हाल कहा। सौभाग्यमजरी, ऋपना नाम सार्थक करनेवाली थी। वह सरल विनम्न निरिभमीनिनी एव पित-परायण स्त्री घी घर के कार्य भी प्रायः वह स्वय अपने हाथ से ही किया करती थी। धन्ना से जेठ ससुर ऋषि का आना सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने धन्ना से ऋहा, कि—आप उन सबको घर क्यो नहीं लाये १ उन्हें मेहनत मजदूरी में ही क्यो लगे रहने दया १ उन सब को कैसा कब्ट होता होगा। ऋब आप उन्हें 'वि ही खुलवा लीजिये। मेरी समझ में नहीं आता, कि उन्हें पहचान कर भी आपका हृदय क्यो नहीं पसीजा!

सीमाग्यमजरी के इस कथन से धन्ना को बहुत प्रस-जना हुई। उसने सीभाग्यमजरी से कहा कि मैं उन्हें घर तो लाऊगा ही, परन्तु कुछ ठहर कर। मुक्ते सुभद्रा की परीक्षा करनी है, इसलिए अभी उन लोगों को घर न लाऊगा। मैंने आज उन लोगों से कह दिया है, कि वे अपने घर से लाल ले जाया करें।

यह कह कर, घन्ना ने सौभाग्यमजरी को कुछ वे कार्य वताये, जो सुभद्रा की परीक्षा में सहायक थे। साथ ही उसने सुभद्रा एव अपनी भीजाइयों के रूप-रग डील-डील आदि से सौभाग्यमजरी को परिचित कराया, जिससे मौभाग्य-मजरी पहचान सके, कि ये मेरी जेठानी हैं स्त्रीर यह सुभद्रा है।

सुभद्रा तथा उसकी जेठानिया, धन्ना के घर मे छाछ छाने छाने छगीं। उन्होंने, सास ससुर के कथनानुसार छाछ छाने के छिए एक-एक दिन का क्रम बना छिया। बन्ना ने सौभाग्य-मन्नरी को सब के रग-रूप और आकृति शरीर आदि से परि-मन्नरी को सब के रग-रूप और आकृति शरीर आदि से परि-चित करा ही दिया था, इसछिए सौभाग्यमन्नरी ने पहचान छिया, कि यह सुभद्रा है और यह मेरी बडी अथवा छोटी छिया, कि यह सुभद्रा है और यह मेरी बडी अथवा छोटी हिया, कि यह सुभद्रा है और यह मेरी बडी अथवा छोटी रिया, कि यह सुभद्रा है और वह मेरी बडी अथवा छोटी रा सुभद्रा को विख्या भोजन सामग्री तथा बन्नाभूषण देने एर सुभद्रा को विख्या भोजन सामग्री तथा बन्नाभूषण देने रा सुभद्रा ने छाछ के सिवा—न तो कभी होई रा सुधी छी, न वह किमी वस्तु पर छछचाई ही। तय सोभाग्यमन्नरी ने भेद-नीति से काम लेना शुरू किया। वह,

सुभद्रा को तो अच्छी छाछ देती, श्रौर उसकी जेठानियों को साधारण छाछ देती। धन्ना के यहां की छाछ खाकर वनसार आदि बहुत प्रसन्न होते, लेकिन जिस दिन सुभद्रा छाछ लाती, उस दिन सब को अधिक प्रसन्तता होती। क्योंकि, सुभद्रा को सौभाग्यमजरी श्रच्छी छाछ दिया करती थी। सुभद्रा द्वारा लाई गई छाछ खाकर धनसार कहने लगता, कि-याज की छाछ बहुत ही श्रच्छी है, जिस दिन सुभद्रा छाछ लाती है, उस दिन की छाछ का खाद अपने घर की छाछ की तरह का होता है, आदि । धनसार-द्वारा की जाने वाली प्रशसा का, धनसार की पत्नी भी समर्थन करने लगती। सुभद्रा की जेठानियों को, सासू-ससुर द्वारा की जाने वाली सुभद्रा की प्रशसा बुरी लगने लगी। इसी बीच में एक बात च्यीर ऐसी हो गई, कि जिसके कारण सुभद्रा की जेठानियों ने छाछ लाना अरवीकार कर दिया, और कह दिया, कि सुभद्रा की लाई हुई छाछ अच्छी होती है, इसलिए वही छाछ लावे, हम छाछ लाने न जावंगी।

एक दिन जब कि छाल लाने की बारी सुभद्रा की थी— सौभाग्यमंजरी ने एक हर्रहा दही मथ कर रख छोड़ा। उसने, उस मथे हुए दही में पानी भी नहीं डाला, श्रीर उसमें का मक्खन भी नहीं निकाला। जब सुभद्रा छाछ लेने श्राई, तब सौभाग्यमंजरी ने छाछ देने के साथ ही वह दही का हर्रहा भी यह कह कर उसे दिया, कि यह दही तुम्हारे वृद्ध सासू-ससुर के लिए भेंट देनी हूँ। सुभद्रा ने सोचा, कि दूध दही साधारण वस्तु है। इनके यहां से छाछ तो प्रायः नित्य ही जाती है, इनने छुपा करके आज दही भी दिया है, इसिछए यह दही लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार सोचकर, सुभद्रा ने यह दही भी रख छिया। बनसार आदि सभी छोग, दही पाकर बहुत ही प्रमन्न हुए। धनसार, सुभद्रा की प्रश्नसा करने छगा, और उस प्रश्नसा का उसकी परनी भी समर्थन करने छगी। सुभद्रा की जेठानियों को, सुभद्रा की प्रश्नसा बहुत ही बुरी छगी। वे आपस में कहने छगीं, कि अब अपने घर का कल्याण नहीं है। सुभद्रा को आज तो दही मिछा है, अब देखें कछ क्या मिछता है और आगे क्या होता है? इस प्रकार वे व्यङ्ग-भरे शब्दों में सुभद्रा को अस्पब्ट दूषण छगाने छगीं, उनकी वात सुभद्रा के हर्य में तीर की तरह छगीं, फिर भी वह कुछ नहीं बोछी।

इस घटना के दूसरे दिन, छाछ लाने के लिये सुभद्रा की कोई जेठानी नहीं गई। तीनों ही ने कह दिया, कि-स्रव हम छाछ लाने न जावेंगी, किन्तु सुभद्रा ही जावेगी। क्योंकि, सुभद्रा को छाछ भी स्रच्छी मिलती है, तथा दही भी मिलता है। यहुत कहने सुनने पर भी जब उन तीनों में से कोई छाछ लाने नहीं गई, तब बनसार ने सुभद्रा से छाछ ले स्त्राने के लिये कहा। जेठानियों की बातों के कारण सुभद्रा का हृदय तो छाछ लाने के लिये जाने का नहीं होता था, किर भी ससुर का रहना मानकर सुभद्रा छाछ लाने के लिए गई। उस दिन से सुभद्रा ही छाछ लाया करती।

## [99]

## परीक्षां और मिलन



बन्धुस्त्रीभृत्यवर्गस्य बुद्धे स स्वस्यचात्मन । स्रापन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम् ॥

अर्थात्—पुरुष आपत्ति रूपी कसोटी पर वन्धु, स्त्री, नौकर-चाकर बुद्धि और अपने आत्मा का सत्त्व, इन सवको कसकर इनका सार देखते हैं।

द्धुस कथन का सार यह है कि, बन्धु-स्त्री आदि की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जब तक विपत्ति नहीं है, किन्तु सम्पत्ति है, तब तक तो बन्धु भी सहायता के लिये तैयार रहते हैं, स्त्री भी सती तथा आज्ञाकारिणी रहती है, नौकर-चाकर भी साथ रह कर सेवा करते हैं, बुद्धि भी ठीक काम हेती है, और साहस तथा उत्साह भी रहता है। लेकिन विपत्ति के समय प्राय: इसके विपरीत होता है। इसलिए इन सब

की कसीटी का सावन सम्पत्ति का समय नहीं है, किन्तु, विपत्ति का समय है। विपत्ति के समय भी जो वन्धु सहायता करं, जो स्त्री सनी नथा आज्ञाकारिणी रहे, जो सेवक सेवा करं, जो दुद्धि ठीक रहे और जो साहस उत्माह रहे, वे ही विश्वास-योग्य हैं। विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे विना किमी पर विश्वास कर लेना मूर्खता है।

धन्ना, चतुर था । वह, नीति के इस कथन को ठीक सगझता था। इसलिये उसने, विपत्ति में पडी हुई सुभद्रा की परीक्षा करने का विचार किया । उसने सोचा, कि सम्पत्ति के समय तो स्त्री का सती रहना कोई आश्चर्य की वात ही नहीं है, श्रौर विपत्ति आने पर कई स्त्रिया आवेश में आफर स्यय को पति के लिये कष्ट में डाल लेती हैं, परन्तु दीर्घ-कालीन करट सहने के पश्चात् सुख के प्रलोभन में पड़कर सतीत्व की रक्षा करने वाली स्त्रिया बहुत कम होती हैं । बहुत सी स्त्रिया जो सम्पत्ति के समय पतिव्रता रहती हैं, और कभी मभी पति के लिये कच्ट भी सहती हैं, कच्ट महती सहती श्रकुला जाती हैं, तथा श्रयसर श्राने पर सुख के बदले अपना सतीत्व वेच देती हैं। ऐसी तो कोई ही स्त्री निकलती है, जो बहुत काल तक हुख सह कर भी मतीख की रक्षा करे, मामने आये हुए सुख को सतीत्व के लिये ठुकरा दे और इस यहार अपना चरित्र किसी भी दशा में कलकित न होने है। सुभद्रा ने श्रव तक तो सतीत्व का परिचय दिया है, लेकिन अय इसकी टूमरी परीक्षा करके यह देखना उचित है. कि भ्टेंत काल के दुरा से यह घतरा गई है या नहीं । ख्रोर पित

घवरा गई है, तो दुःख-मुक्त होने एवं सुख प्राप्त करने के छिए श्रमने सतीत्व की श्रमेक्षा कर सकती है या नहीं ! कुसुमश्री एव सोमश्री ने तो राजगृह में ही रहकर यह स्पष्ट कर दिया, कि हम कष्ट नहीं सह सकतीं। जो पहले ही परीक्षा चेत्र में उतरने से डरता है, वह परीक्षा क्या देगा ? परीक्षा तो उसी की छी जा सकती है, जो परीक्षा चेत्र में है।

सुभद्रा की परीक्षा लेने का विचार करने के साथ ही, धन्ना ने अपनी भौ।जइयों, अपनी प्रजा एव राजा शतानिक की परीक्षा लेने का भी विचार किया । उसने सोचा कि माता पिता वृद्ध है, इसिलए उन्हें परीक्षा देने का कष्ट न देना चाहिए और भाई तो मुझसे सदा ही विरुद्ध रहे तथा रहते हैं। इसलिए यदि उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करूंगा, तो वे परीक्षा कार्य को दूसरा ही रूप देंगे। इसिछये मुके भौजा-इयों की परीचा लेनी चाहिए । क्यों कि भौजाइया मुझ से स्तेह करती हैं, इस कारण परीक्षा के अन्त में रहस्य प्रकट हो जाने पर वे सुझसे अप्रसन्त न होंगी । भौजाइयों की परीक्षा लेने के साथ ही मुभे अपनी प्रजा की भी यह परीक्षा लेनी चाहिए, कि मेरी प्रजा में सच्ची बात कहने का साहस है या नहीं, और वे मेरे प्रति जो भक्ति बताती है, वह भक्ति कृत्रिम है या श्रकृत्रिम, तथा उसमें मेरा साथ देने की वीरता स्रौर शक्ति हैयानहीं। इसीप्रकार जोराजा शतानिक स्वय को न्याय-प्रिय समझता है, उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए, वह अपने प्रिय दामाद का अन्याय सह सकता है या नहीं ! यदि वह श्रपने स्नेही द्वारा किया गया श्रन्याय सह ले, उसके विरुद्ध कुछ न कहे, तब तो उसकी न्याय-प्रियता एक पाखरह ही है ।

सुभद्रा की जेठानियों ने छाछ लाना छोड दिया था, इमलिए सुभद्रा ही बन्ना के घर से छाछ लाया करती थी। एक दिन जब कि वह धन्ना के घर में छ।छ लेने आई हुई थी, उससं सौभाग्यमजरी ने उसका परिचय पूछा। धन्ना भी वहीं छिप कर बैठा हुआ था। सौभाग्यमंजरी के पूछने पर सुभद्रा ने पहले तो यह कह कर वहा से निकलना चाहा, कि हम मजदूरी करने वाले छोग हैं, परन्तु सौभाग्यमजरी ने उसे प्रेमपूर्वक रोक लिया, जाने नहीं दिया । उसने, सुभद्रा से उसका परिचय वताने के लिए आप्रह पूर्ण अनुरोध किया। निवश होकर सुभद्रा ने सोमाग्यमजरी से कहा, कि-में राज-गृह के गोभद्र सेठ की छड़की हूँ। मेरे तीन जेठ तीन जेठानिया श्रीर सासू-ससूर यहा साथ ही हैं। मेरे पति वन्नाजी, श्रपने भाइयां द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण न माल्म कहा चले गये। इम सब लोग उन्हें ही हू ढ़ने निकते हैं, परन्तु मार्ग में हम लोगों को चोरों ने लूट लिया, हमारे पाम कुछ भी न रहने दिया, इससे जीवन-निर्वाह करने के छिए हम सब छोग आपके तालाव पर मजदूरी करते हैं। यही ह मेरा परिचय।

यह कहती हुई सुभद्रा की आर्या से आसू गिरने हमे। यह, जाने के लिए बढ़ी, इतने में उसके सामने धन्ना आ गड़ा हुआ। अपने सामने एक अपरिचित पुरुष को देखहर, नुभद्रा सहम उठी । वह सोचने लगी, कि इस समय में दूमरे के घर में भी हूं, श्रोर यह पुरुष भी सामने खड़ा है, इमलिए ऐसा न हो, कि यहा मुक्ते किमी प्रकार के सकट में पड़ना पड़े। रामझ में नहीं श्राता, कि यह पुरुष किस उद्देश्य से इस तरह मार्ग रोक कर खड़ा है।

असमजस् में पड़ी हुई सुभद्रा इस प्रकार सोच रही थी, इतने ही में धला ने कहा, कि हे सुन्दरी। तुम किस विचार में पड़ी हुई हो ? तुम किमी प्रकार का भय न करो। मैं, तुम्हें कष्ट-मुक्त करने की हितकामना से ही तुम्हारा मार्ग रोक कर खड़ा हूं, श्रीर तुम से कहना हूं, कि तुम अपना यह सुन्दर शरीर और यह रूप यौवन मिट्टी होने में नष्ट न करो, किन्तु यहा आनन्द पूर्वक रहकर मेरे हृदय तथा इम घर की स्वामिनी बनो । अभी अपना परिचय देते हुए तुमने जो कुछ कहा, वह मैंने भी सुना है। तुम्हारा जो निदुर पनि तुम ऐसी कोमलाङ्गिनी को त्याग कर चला गया है, उसकी खोज में तुम कब तक कष्ट उठात्रोगी और अपना जीवन नष्ट करोगी ? क्या पता है, कि तुम्हारा वह पति जीवित है या नहीं, श्रीर यदि जीवत भी है, तो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति स्थान भी है या नहीं ! इस तरह के कष्ट सहने और युवाबस्था व्यतीत हो जाने के पश्चात् यदि तुम्हारा पति मिला भी, तो किस काम का ? और उस दशा में भी, वह तुम्हें आदर देगा या नहीं, वह भी कौन जाने ? यदि उसके हृद्य में तुम्हारे प्रति म्रोम होता, तो वह तुम्हे त्याग हर ही क्यो जाता! और अब मा ठीक है. कि उसने अपना हृदय किसी दूसरी स्त्री को न

मोंप दिया हो । इसिछए उसकी आशा छोड़, इस घर को आपना घर आरे मुक्ते अपना पित बना कर, शेप जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत करो । तुम्हारे जिन जेठो के कारण तुम्हारा पित तुम्हें भी त्याग गया है, उन जेठो के साथ कष्ट न महो।

धन्ना को, सुभद्रा के सामने मार्ग रोककर खडा और इस प्रकार कहते देखकर माभाग्यमजरी तो हसने छगी, परन्तु धन्ना की वातों ने सुभद्रा के हृदय में आग -सी लगा दी। उमको धन्ना की बाते हृदय मं छगे हुए तीर की तरह अभवा हुई । कुछ देर तो वह इस बात का निश्चय न कर सकी कि इस समय मुक्ते क्या करना चाहिये, लेकिन इस श्रवस्था में उसे ऋधिक समय तक न रहना पड़ा। उसन माइस-पूर्वेक धन्ना पर रोप प्रकट करने हुए उससे कहा, कि-तुम किससे क्या कह रहे हा, इसका विचार करो । तुम चाइने हो, कि जिस तरह तुमने सदाचार का मस्तक ठुकरा दिया है उसी तरह में भी मदाचार को त्याग कर तुम्हारे साथ भ्राप्ट तथा कलकित जीवन व्यतीन करू १ लेकिन मुझ से इस तरह की आशा करना व्यर्थ है । तुम्हारी टुप्हामना सुझ स कदापि पूरी नहीं हो लकती। मैं, तुम ऐसे दुष्ट पुर्या की श्रीर देखना भी पाप मानती हूँ, तो तुम्हारी बात मान कर रुगचार में तो पड़ ही कैसी सकती है। सबद्री करता में अनुचित नहीं भानती, ऋष्ट महना मेरी दृष्टि में तप है, लेटिन हुन्दास बताबा हुआ सामै अस्ताना, अतुचित एव अस्सार हा दुस हो यह पता च था, जि तुन ऐसी अने के पुरा अ

श्चन्यथा मैं तुम्हारे यहां पांव भी न रखती । श्रपने यहां श्राई हुई किसी पर-स्त्री के सामने ऐसा प्रस्ताव करने में तुम्हे लज्जा भी नहीं हुई ? मुफ्ते तुम्हारी इस पत्नी के व्यवहार पर श्रीर भी त्राश्चर्य हो रहा है, जो बैठी हुई अपने पति का अनु-चित कार्य देखकर भी हस रही है, अगर अपने पति को उचित शिक्षा भी नहीं देती। रावण की पत्नी मन्दोदरी ने भी अपने पति को समय पर उचित बात कही थी, लेकिन यह तो पति की अनुचित बात देख सुन कर श्रीर प्रसन्न हो रही है। मैं तुमसे कहती हूँ, कि तुम मेरा मार्ग छोड़ दो। मुक्ते जाने दो। मेरे सौन्दर्य की अग्नि में भरम मत होत्रो । तुम्हारा यह घर आदि मेरी दृष्टि में तुच्छ है। मैं, तुम्हारी इस सम्पदा पर तो क्या, इन्द्र की सम्पदा पर भी नहीं ललचा सकती । मैं अपना स्पष्ट निर्णय सुनाये देती हूं, कि चाहे मेरे प्राण भी जावें, मैं अपना सतीत्व कदापि नष्ट नहीं कर सकती । सतीत्व के सन्मुख, मैं अपने प्राणों को तुच्छ समझती हूं । इसिछए तुम मुझ से अपनी दुराशा पूर्ण होने की आशा मत करो, और मार्ग से हट जात्रो। मै, अपने पति के सिवा ससार के समस्त पुरुषो को अपने पिता भाता के समान मानती हूं। अपने पति के सिवा, मैं ससार के किसी भी पुरुष को नहीं चाह सकती।

सुगद्रा की दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर धन्ना हृदय में तो प्रसन्त हुआ, किर भी उसने सुभद्रा से कहा, कि बस-बस, ऐसी बातें रहने दे। मैं जानता हूं, कि तू कैसी पतिव्रता है। यदि प्रतिव्रता होती, और तेरे हृदय में पूर्ण पति-प्रेम होता, तो किन्तु का वियोग होने पर भी अब तक जीवित न रहती, किन्तु

मर जाती। खाती है, पीनी है, और जीवित है, फिर भी अपने को पतिव्रता कहना यह तो केवल एक ढोग है। मेरे सामने इस तरह का ढोग मत चला। मैं सोचता हूं कि त् करट न भोगे, और इसीलिए में तुमे अपनी बनाना चाहता हूं, लेकिन तु मुक्ते पतिव्रता का पाखरड बता रही है ? में तेरे हित के लिए तुझसे यही कहता हूं, कि तू मेरा कथन स्वीकार कर ले।

धन्ना का यह कथन, सुभद्रा के लिए और भी अधिक हु यथायी जान पडा। उसने धन्ना से कहा, कि —में पित्रता हो कर भी पित के वियोग में क्यों जीवित हूँ, इससे तुन्हें क्या प्यायत १ मुक्ते, यह आशा है कि मेरे पित मुक्ते भिलेंगे। उम आज्ञा-तन्तु के सहारे ही में जीवित हूँ, अन्यथा तुन्हारे लिये यह कहने को शेप न रहता, कि पित-वियोग का दु ख होने पर भी क्यों जीवित हो १ अब तुम मार्ग से अलग हो जाओ, जिसमें में अपने स्थान को जाऊ। मुक्ते यहा आये यहुन देर हुई, इसलिए मेरे घर के लोग चिन्ता करते होंगे।

धन्ना ने कहा, कि—यह तो ठीक, परन्तु यदि तुन्हें
तुम्हारे पित मिल जावें, तो क्या तुम उसे पहचान लोगी ?
धोर पहचान लोगी तो कैसे ? सुभद्रा ने उत्तर दिया, कि—
भे अपने पित को अवश्य ही पहचान लूगी । में उन्हें उन ही
धारुति एव वाणी से पहचान कर भी विश्वाम के लिए उनसे
में बातें भी जानूगी, जो गुप्त हैं। मतल्य यह कि जिम तरह
देनवन्ती ने नल को पहचाना था, उसी तरह नै भी अपने पित
को पहचान लूगी।

सुभद्रा को परीक्षोत्तीर्ण मानकर, धन्ना ने मुस्कराते हुए कहा, कि—तुम्हारा पित क्या वही धन्ना है, जो पुरपेइठान में उत्पन्न हुआ था, वहां से चलकर उज्जैन आया था, तथा उज्जैन से राजगृह आया था ? जिसने राजगृह में कुसुमपाल सेठ का सूखा हुआ बाग हरा करके कुसुमपाल की लड़की कुसुमश्री के साथ विवाह किया था, मस्त सिचानक हाथी को वश करके राजा श्रेणिक की लड़की सोमश्री के साथ विवाह किया था, बही धन्ना तुम्हारा पित है ? तुम्हारा पित वही धन्ना है जो भाइयों द्वारा उत्पन्न कलह से बचने के लिए रात के समय राजगृह से चला गया है ? वही धन्ना तुम्हारा पित है, या दूसरा ?

धन्ना की बातें सुनकर, सुभद्रा के हृद्य में पित-प्रेम की एक छहर दौड़ गई। उसने धन्ना की खोर देखा, खौर धन्ना को पहचानते ही वह दौड़कर उसके पैरों पड़ कहने छगी— नाथ! सुके क्षमा करो। मेंने खापको नहीं पहचाना था, इसी कारण खापके छिए कठिन शब्द कहे।

उस समय सुभद्रा का हृद्य बहुत ही आनिन्द्त था। उसके हृद्य के आनिन्द का पार न था। वह धन्ना के पैरों पर पड़ी हुई बार बार क्षमा की प्रार्थना कर रही थी, धन्ना ने सुभद्रा को उठा कर उससे कहा, कि—तुम जिन बातों के लिए क्षमा चाह रही हो, वे बातें ऐसी नहीं हैं कि जिनके लिए क्षमा चाह नी पड़े। तुम्हारी उन बातों से, मेरा हृद्य

नुम्हारी श्रांर श्रिष्ठिक श्रांकित हुआ। यदि तुम मुझ सं कडी वार्ते न कह कर सधुर बाते करती, तब तो मेरे हृदय में नुम्हारे प्रति वह स्थान न रहता जो श्रव है, श्रीर तुम उम पर्राक्षा म भी श्रनुत्तीण रहती, जो मेरे हारा ली जा रही थी। लेकिन नुमने मुझसे ऐसी वाते कही, पितत्रत में ऐसी हृदता बनाई, जिनमें परीक्षा में भी उत्तीण हुई हो, तथा मेरे हृदय पर भी श्राधिपत्य कर सकी हो। तुम्हारी श्रीर में मुझ यह निश्नाम हो गया है, कि तुम पूर्ण पितत्रता हो। तुमने मेरे लिए बहुत कटट उठाया है। यदि तुम चाहती, तो मोमशी तथा छन्त्रा की तरह अपने पिता के घर रह मकती थीं, परन्तु तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो श्रतुल प्रेम है, उसने तुम्हे कट सहने क लिए थिवश कर दिया, श्रीर डमी कारण तुम अपने पिता के घर नहीं रहीं।

दम प्रकार कह कर, धन्ता ने सुभद्रा को मान्त्वना दी।
सीभाग्यमंत्री भी सुभद्रा के पास आई। उसने, सुभद्रा को
पन्यभाद देकर उसकी प्रशसा की। धन्ना ने सुभद्रा में कहा,
कि—प्रव तुम यहीं ठट्रो, में एक काम खोर करना चाहता
है। धन्ता की श्राज्ञा मानकर, सुभद्रा, धन्ता के वर ही ठर्र
गर्दे। मीभाग्यमंत्ररी, सुभद्रा का श्राद्रर करके उसरी नेवा
हरने ठनी।

सुभद्रा जब छाछ लेकर बहुत देर तक नहीं छोटी, तब वनमार का बहुत ही चिन्ता हुई। वह कटने छगा, कि सुभद्रा ने इतनी देर कभी भी नहीं लगाई थी, फिर खाल क्या कारण है जो वह इतनी देर होने पर भी नहीं आई। वह किसी सकट में तो नहीं पड़ गई है। इस प्रकार कहते हुए धनसार ने, अपनी तीनो बहुओं से सुमद्रा की खोज करने के लिए कहा। धनसार का कथन मानकर, सुमद्रा की खोज करने के लिए सुभद्रा की तीनो जेठानिया गई तो, परन्तु यह बद-बड़ाती हुई, कि हम पहले ही कहती थीं कि सुभद्रा की प्रशसा मत करो, यह प्रशसा किसी दिन कुछ में कछङ्क लगवा देगी। इसी प्रकार जिस दिन वह दही लाई थी, हमने उसी दिन अनुमान कर लिया था कि कुछ घोटाला है।

इस प्रकार बड़बड़ाती हुई, धन्ना की तीनो भौजाइया धन्ना के यहा गईं। वहा उनने सुभद्रा के विषय में पूछताछ की, परन्तु धन्ना ने उन लोगों को यह उत्तर देकर लोटा दिया, कि—तुम लोग जात्रों, वह तो जिसकी थी उसे मिल गई। धन्ना का उत्तर सुनकर, उसकी भौजाइयों ने यही समझा, कि सुभद्रा को इसी ने त्रापने यहां रख लिया है, त्रोर सुभद्रा इसकी उपपत्नी बन गई है। वे, रोती चिल्लाती श्रपने स्थान पर आईं। उनने धनसार आदि से कहा, कि—सुभद्रा को उस आदमी ने अपनी उपपत्नी बनाकर रख लिया है, जिसका यह तालाब बन रहा है, जो इस नगर का स्वामी कहाता है, तथा जिसके यहा सुभद्रा छाल लोने गई थी।

बहुत्रों से यह सुनकर, धनसार बहुत ही दुखी हुत्रा। उस पर जैसे विपत्ति का वज्र ही टूट पड़ा। वह विलाप करता हुत्रा कहने लगा, कि मुफे धन्ना और धन के जाने या मजदूरी परंत में वैसा दुख नहीं हुआ था, जेसा दुःख सुभद्रा के जाने से, मेरी और कुछ की प्रतिष्ठा तट हुई है। सुमें यह नहीं सालूम था, कि गोभद्र की प्रतिष्ठा पत्र मेरी पुत्रवधू इस तरह चली जावेगी, धन्यथा या तो म उसे साथ ही न लाता, या इस नगर में न ककता।

इम प्रकार कहता हुआ, धनमार बहुत विलाप करने लगा। उसके तीना लड़का ने उमसे कहा, कि पिताजी, इस तरह हु य करने से क्या लाभ होगा १ सुभद्रा के इम तरह जाने में अपने कुल को जो कलड़ लगता है वह हमारे लिए भी अमद्य है। आप कुल भोजन कर लीजिये। फिर अपन पारंग इम नगर के प्रतिष्ठित माहूकारों से मिलेंगे। जिनने सुभद्रा को अपने घर में बलात रोक लिया है, उमकी अनुचित रार्थनाही के विरुद्ध बोलने वाला इस नगर में कोई ता निक्लेगा ही।

७इकों ने इस तरह समझा-चुझाकर धनमार को झानत किया। किर भोजन करके धनमार तथा उसके परिवार के क्ष्म लोग वाजार में जाकर जोर जोर से रोने विहाने हो। लोगों के पूछने पर, धनसार ने अपनी समस्त कच्छ कथा होंगों की सुनाई। वनसार की बानें सुनकर प्राचार के लोग उने होंगे की सुनाई। वनसार की बानें सुनकर प्राचार के लोग को लेगे की मुनाई में नहीं आई, कि उनने किमी तो पर्नेंगी वाल कभी सुनने में नहीं आई, कि उनने किमी तो पर्नेंगी पर चुरी हिन्द दी हो। लेकिन प्राज्ञ पर तथा सुना जा की है। जो प्रजा के लिए पिना के तुन्य है, क्या उस नगर-

नायक की सित श्रह्ट हो गई है, या उसको किसी प्रकार का अभिमान हो गया है, अथवा इन लोगों को दीन तथा विदेशी जान कर उसने इनकी पुत्र-वधू लीन ली है! कुछ भी हो, अपने को सावधान होकर इन गरीबों की सहायता करनी चाहिए, और इनकी जो स्त्री नगर-नायक के यहां है, वह इन्हें वापिस दिलानी चाहिए। यह बात केवल इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है, किन्तु इस घटना पर से भविष्य-विषयक विचार करना भी उचित है। नगर-नायक ने आज इन लोगों के परिवार की स्त्री को बलात् रोक लिया है, तो कल अपने घर की किसी स्त्री को भी रोक लेगा! पड़ोस के मकान में लगी हुई आग के लिए यह समझना चाहिए कि यह आग हमारे ही घर में लगी है, और ऐसा समझकर वह आग बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

वाजार के लोगों ने, नगर के पचों को एकत्रित करके उन्हें सारी घटना से परिचित तथा धन्ना के पास जाने के लिए तैयार किया। पच लोग, बनसार, उसकी पत्नी, उसके पुत्र एव पुत्र-बधुओं को साथ लेकर धन्ना के यहां गये। उनने, धनसार की फरियाद धन्ना को सुनाकर उससे कहा, कि—आप महाराज शतानिक के जामाता और इस नगर के राजा हैं। आपके लिए, दूसरे की स्त्री माता बहन के समान होनी चाहिए। आज तक तो आपका व्यवहार ऐसा ही देखा गया, लेकिन आज आपके विषय में इन लोगों को दुख एवं आअर्थ हुआ है, तथा इसीलिए हम लोगे आपके पास उपस्थित नए हैं।

पयों का कथन सुनकर, बन्ना ने उत्तर म उनसे उत्तर, कि पादनी बदि चाद में निल जाये, तो उनमें किमी के लिए करने सुनने की कौन-मी बात है। इसी प्रकार प्रेमिका बदि प्रेनी में मिल जाने नो क्या बुरा है।

गता का यह उत्तर सुन हर, सब लोग बहु। ही प्रार्थ्य में पर हर प्राप्त न कहने लगे, कि यह तो प्रार्थ भी पूरी भाग है। यह तो ऐसा कह कर दसरे की न्दी प्राची उसने हा निधान ही हर रहे हैं। पत्र लाग प्राप्त न उस पर भोग कर रहे में, इतने ही में बता। ने बनमार को एक प्राप्त न जार उसम कहा, कि निवानी, से दूसरा होई नहा, दिखु आप हा धरना है। बन्ता से यह सुन हर नवा उत्त पर जन कर, धनमार को बहुत प्रमन्तना हुई। पूर्व हुन्य के रनरण, एवं बन्ता मिल गया, इसी हुर्ष के प्रार्ण उसकी खाना में प्राप्त शिरते लगे। बन्ता ने उससे कहा कि—पिनाजी, प्रार्ण कुर पहुने सुनने का समय नहीं है। आप घर में प्राप्त हर महान भोजन करिये।

पर कह इस, धन्ता ने बननार हो बर में नज दिशक है। सुभग्न श्रीर नौभारतमजरी उनती नमा संतुष रचन की। धनमार को बर में नेनकर, बन्ता हिर प्रस्त है। धनमार को बर में नेनकर, बन्ता हिर प्रस्त है। धना। उसने पनो ने तहा कि—जिनहा इया अवस् का। उन्हें संवाद नश रहा दें। धना के धहन का। पन्न लाग कुछ उनर के उपने मही भी दें। भी की नीनो भाई जिलाकर हुने उने कि—इनन इना है।

पिता का न मालूम क्या किया है। न मालूम उन्हें कैंद कर दिया है, या मार डाला है। हमारे छोटे भाई की पत्नी तो इसने अपने घर में बद कर ही रखी है, हमारे पिता की भी न मालूम क्या दशा की है।

भाइयो का कथन सुनकर धन्ना ने उनसे कहा कि-आप छोगों के पिता को न नो मैने केंद्र ही किया है, न मार ही डाला है। आप लोग मेरे साथ चलो, में आपको आपके पिता से मिलाये देता हूँ। बन्ता के यह कहने पर भी, उसके भाई धन्ना के साथ जाने को तेयार नहां हुए। जब पचों ने उन्हें विश्वास दिलाया, तब वे लोग धन्ना के साथ में गये। अपने भाइयों को घर में ले जाकर धन्ना ने उनसे भी यही कहा कि--त्र्याप लोग मुफे क्षमा करो, मैं श्रापका छोटा भाई धन्ना हूँ । धन्ना को पहचान कर वे तीनों भी बहुत प्रसन्त हुए। धन्ता ने उन्हें भी पिता की तरह घर में भेज दिया। इसी प्रकार उसने अपनी माता को भी गुप-चुप भीतर बुला लिया। वाहर केवल उसकी तीनो भौजा-इया ही रह गई, अौर पंच रह गये। धन्ना ने पचो से कहा, कि — वे तीनों भी जिसके थे उसमें मिल गये। ये देखो उनके हस्ताक्षर। धन्ना का कथन सुनकर, पच लोग आश्चर्य-चिकत रह गये। वे लोग कुछ निश्चय न कर सके, कि यह क्या मामला है। धन्ना ने सकेत--द्वारा पंचों को कुछ समझा भी दिया, इससे वे पच लोग उठकर चल दिये। पचो को जाते देख, धन्ना की भौजाइया दु.खित हो पचो से कहने लगीं, कि—इस आदमी ने हमारे ससूर और पतियो को न माल्प

फरियाद सुनकर, शतानिक को बहुत विचार हुआ।
एक त्रोर तो यह प्रश्न था कि जिसके विरुद्ध फरियाद है वह
मेरा दामाद है, त्रौर दूसरी त्रोर न्याय का प्रश्न था। थोडी
देर के लिए शतानिक के हृदय में दोनों प्रश्नों का हुन्द्र होता
रहा, परन्तु त्र्यन्त में न्याय की विजय हुई। शतानिक ने यह
निर्णय किया, कि यदि मैं इन स्त्रियों की फरियाद पर ध्यान
न दूँगा, जामाता के विरुद्ध फरियाद होने के कारण फरियाद
की उपेक्षा कर दूंगा, तो त्राराजकता फेल जावेगी त्रौर लोगों
में मेरी निन्दा होगी। इसके विरुद्ध यदि मैं न्याय के सन्मुख
दामाद की भी उपेक्षा कर दूगा, तो भविष्य में ऐसा त्रप्राध
करने का किसी का साहस भी न होगा, तथा लोगों में मेरी
प्रशसा भी होगी। इस प्रकार सोचकर, उसने न्याय करने
का ही निश्चय किया।

राजा शतानिक ने, धन्ना की तीनों भौजाईयों को आश्वासन देकर उनके लिए ठहरने आदि का प्रबन्ध करा दिया। पश्चात् उसने धन्ना के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें फरियाद का उन्लेख करते हुए, धन्ना को कुछ उपदेश दिया, और यह सूचित किया, कि फरियाद से सम्बन्धित चारों पुरुप तथा दोनों स्त्रियों को यहां भेज दिया जावे। शतानिक का दूत, पत्र लेकर बन्ना के पास गया। धन्ना ने शतानिक का पत्र पढ़ा, लेकिन उसने उस पत्र की कोई अपेक्षा नहीं की, श्रोर दूत से कहा कि—तुम महाराजा से कह देना कि जिसके आदमी उसको मिल गये, इसमें आपका क्या! आप इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें।



फिरयाद सुनकर, शतानिक को बहुत विचार हुआ।
एक आर तो यह प्रश्न था कि जिसके विरुद्ध फिरयाद है वह
मेरा दामाद है, और दूसरी आर न्याय का प्रश्न था। थोडी
देर के छिए शतानिक के हृद्य में दोनों प्रश्नों का द्वन्द्व होता
रहा, परन्तु अन्त में न्याय की विजय हुई। शतानिक ने यह
निर्णय किया, कि यदि मैं इन स्त्रियों की फिरयाद पर ध्यान
न दूँगा, जामाता के विरुद्ध फिरयाद होने के कारण फिरयाद
की उपेक्षा कर दूगा, तो अराजकता फैंछ नावेगी और छोगों
में मेरी निन्दा होगी। इसके विरुद्ध यदि मैं न्याय के सन्मुख
दामाद की भी उपेक्षा कर दूंगा, तो भविष्य में ऐसा अपराध
करने का किमी का साहस भी न होगा, तथा छोगों में मेरी
प्रशसा भी होगी। इस प्रकार सोचकर, उसने न्याय करने
का ही निश्चय किया।

राजा शतानिक ने, बन्ना की तीनो भौजाईयों को आश्वासन देकर उनके छिए ठहरनं छादि का प्रबन्ध करा दिया। पश्चात् उसने धन्ना के नाम एक पत्र छिखा, जिसमें फरियाद का उन्लेख करते हुए, धन्ना को कुछ उपदेश दिया, और यह सूचित किया, कि फरियाद से सम्बन्धित चारों पुरुष तथा दोनों स्त्रियों को यहा भेज दिया जावे। शतानिक का दूत, पत्र लेकर धन्ना के पास गया। धन्ना ने शतानिक का पत्र पढ़ा, लेकिन उसने उस पत्र की कोई अपेक्षा नहीं की, श्रोर दूत से कहा कि—तुम महाराजा से कह देना कि जिसके श्रादमी उसको मिल गये, इसमें श्रापका क्या ! श्राप इसमें श्रावमी उसको मिल गये, इसमें श्रापका क्या ! श्राप इसमें श्रानवश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें।

दूत ने जाकर शतानिक को धन्ना का उत्तर सुनाया। धन्ना का उत्तर श्रनुचित मानकर, शतानिक को बहुत क्रोध हुआ। वीर रस जागृत होने के कारण, उनकी आखें छाछ हो गई। उसने तत्क्षण दूसरा दूत भेजकर धन्ना को यह सूचना दी कि या तो तुम महाराजा, शतानिक की आज्ञानुसार उन छहों स्त्री पुरुषों को महाराजा की सेवा में भेज दो, अन्यथा युद्ध के छिए तैयार हो जाओ। अतानिक द्वारा दी गई यह चुनौती, धन्ना ने स्वीकार कर छी। उसने दूत से कहा कि—हम युद्ध के छिये तैयार हैं, तुम महाराजा से कह दो कि वे आवें।

दूत को विदा करके, धन्ना ने अपने नगर के छोगों को खुला कर उन्हें सब वास्तिविक बातों से परिचित कराया, और राजा द्वारा दी गई चुनौती भी सुनाई। साथ ही यह भी कहा कि मैंने राजा द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर छी है। यद्यपि गहाराज जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर उनकी युद्ध तैयारी अनुचित नहीं है, और ऐसी दशा में अपना युद्ध करना अनुचित भी है किर भी अपने को कायरता न दिखानी चाहिए, किन्तु युद्ध के छिए तैयार तो रहना चाहिए, और आवश्यक्ता होने पर युद्ध करना भी चाहिए। मेरा अनुमान है, कि युद्ध करने से पहले ही वास्तिवकता प्रकट हो जावेगी जिससे युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन यदि हम अभी स वास्तिवकता प्रकट कर देगे, या युद्ध के छिए तत्परता न दिखावेंगे, तो अपनी गणना कायरों में होगी। राजा शतानिक यही कहेंगे, कि-बनिये तो बनिये हैं। वे युद्ध करना क्या जाने १ राजा

को यह कहते का अवसर न मिले, और भविष्य में यह सहसा युद्ध की चुनोती न दे, इसके लिए अपने को युद्ध के लिए तैयार तो होना ही चाहिए।

प्रजा ने, धन्ना की वान स्वीकार की। नगर के लोग, सैनिकों के रूप में सक्ज हो गये। धन्ना भी सेनापित वनकर सेना के आगे हुआ, और नगर के वाहर अतानिक की सेना की प्रतीक्षा करता हुआ सेना सहित खड़ा रहा। उधर शतानिक ने, दूत द्वारा धन्ना का उत्तर सुना। उसने भी युद्ध का ढका बजवा दिया, और वह भी सेना लेकर धनपुर की खोर चल दिया।

राजा शतानिक का प्रयान, चतुर था। युद्ध की तैयारी देखकर उसने सोचा, कि यह अनायास युद्ध कैसा । श्रीर युद्ध भी ससुर दामाद के बीच । इस प्रकार सोचकर, वह युद्ध के लिए जाते हुए शतानिक के पास गया । उसने शतानिक से पूछा, कि यह युद्ध किस कारण होगा ? शतानिक ने, प्रधान को युद्ध के कारण से परिचित किया । प्रधान ने शतानिक से कहा, कि—आप अभी ठहरिये, मै उन स्त्रियों से भी बात चीत करला, जिनकी पुकार पर यह युद्ध की तैयारी हुई है। शतानिक ने प्रधान की यह बात स्वीकार की।

प्रधान, धन्ना की भौजाइयों के पास गया। उसने उनसे विस्तृत पूछताछ की। धन्ना की भौजाइयों ने पूछ ताछ का जो उत्तर दिया, उस पर से प्रधान सोचने छगा, कि राज जामाता ने जो यह उत्तर दिया, कि मिलने वाले मिल गये श्रादि, इस उत्तर का क्या श्रर्थ! इसके सिवा वे यदि इनकी देवरानी को ही चाहते थे, तो फिर इनके पित एव सास्- से सिप् को अपने यहा क्यों रोक लिया? और जब उन सब को अपने यहा रख लिया, तब इन तीनों ख्रियों को अपने यहा खान क्यों नहीं दिया? इन बातों पर एव जामाता के यहा पर विचार करने से जान पड़ता है, कि इस मामले में कोई रहस्य है।

प्रधान, लौट कर ज्ञातानिक के पास श्राया। उसने ज्ञातानिक से कहा कि—मैंने उन तीनों स्त्रियों से बात-चीत की

है। उतसे मेरी जो बात चीत हुई, उस पर से मेरा तो यह अनुमान है, कि जामाता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया अनुमान है, कि जामाता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, किन्तु वे आपको छका रहे हैं। इसिछिये आप युद्ध की तैयारी स्थागत कर दीजिये। ऐसा नहीं कि निष्कारण ही तैयारी स्थागत कर दीजिये। ऐसा नहीं कि निष्कारण ही युद्ध हुआ तो, दोनों ही तरह से अपनी ही हानि है। इसिछिये युद्ध करने से पहले सब बातों का भछी-ही हानि है। इसिछिये युद्ध करने से पहले सब बातों का भछी-ही हानि है। इसिछिये युद्ध करने से पहले सब बातों का भछी-ही। मैं जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायी हो। मैं जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायी हो। मैं जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायी व्यक्ति नहीं हैं जो परदार को अपनी बनाने का प्रयत्न करें, व्यक्ति की जिस देवरानी को उनने अपने यहां रख छी वाछी स्त्रियों की जिस देवरानी को उनने अपने यहां रख छी है, वह जामाता की ही पत्नी होनी चाहिए, और शेष स्त्रिय उनके कुटुम्बी होने चाहिए।

प्रधान का यह कथन सुनकर राजा ने कहा, कि या ऐसा हो, तब तो अच्छा ही है। परन्तु ऐसा ही है इसक बिश्तास क्या ! और जब ऐपा ही है, जब इनने अपनी भीजा-इयो को प्रपंत यहा ध्यान हवा नहा दिया ?

त्रवान ने उत्तर दिया हि—ये तन जाने तो उत्तरे मिलने त्रोर पुछत पर दी मार्च हा महनी है। ब्राह्म अभी युद्ध स्विमित राने, स जामाना है पाम चाहर सब हा। सार्च करना है।

भनानिक का ठडम हम, प्रमान वनस्र गया । मेना सहित बन्ता, नगर हे बाहर अनानि ह ही रोना ही प्रनीता म खड़ा हुआ ही था। नन्मा है मामने जाहर प्रनान ने उसमे कहा कि-आपन तो अपन सनुर पर दी वटाई हर दी! क्या अपने सपुर की हत्या करेंगे ? नना। ने उत्तर दिया, हि-मै बैश्य हूं, परन्तु कायर नहीं है, हिन्तू बीर हूं। महाराजा ने जब युद्ध की चुनोती दी, तब में उसे अभीकार करने की कायरता कैस बता सकता था। प्रवान ने हवा कि-यह तो ठीक है, परन्तु वास्तविक बात क्या है ? 'गिलने बाने मिल गये' श्रादि श्रापके उत्तर से मैं समज्ञता ते, कि जिन लोगों को श्रापने अपने यहा रोक लिया है, वे सब आपके कुदुनी ही हैं। मेरायह श्रनुमान मही है न १ प्रवान का कथन सुनहर, धन्ना हम पड़ा। बन्ना को हमने है तकर, प्राप्त को अपने श्रानुमान पर पूर्ण विश्वाम हो गया। उनने बन्ता से कहा, कि—जब ऐमा ही है, तर मेरी ममझ से वे तीना स्त्रिगां श्रापकी भौजाइया हैं। परन्तु आपने आपनी परनी, अपने पिता माता और भाइया हो तो प्राना लिया, किर भौजाइयो हा प्या अपराध है, जो उन्हें नहीं अपनाया ?

प्रधान के इस कथन के उत्तर में घना ने कहा, कि—

मेरे हृदय में भौजाइयों के प्रित किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं
है। मैंने केवल यह देखने के लिए ही उन तीनों को अपने घर

में स्थान नहीं दिया, और अपना सम्बन्ध नहीं बताया, कि

देखें कोई इनकी पुकार सुनता है या नहीं, श्रीर महाराजा
दुवल का पक्ष लेते हैं या नहीं! प्रधान ने कहा, कि अब तो
आपका उद्देश्य पूरा हो गया न ? अब तो आप अपनी भौजाइयों को अपने यहा स्थान देंगे न ? धना ने उत्तर दिया, कि—
जिस उद्देश्य से यह सब किया था, वह उद्देश्य पूरा हो गया।
फिर मैं भौजाइयों को क्यों न अपनाऊँ गा!

प्रधान, छौट कर शतानिक के पास गया। उसने शतानिक से कहा, कि-मेरा अनुमान ठीक निकला। जिन तीन
स्त्रियों की करियाद पर से आपने युद्ध की तैयारी की, वे तीनों
स्त्रिया आपके जामाता को भीजाइया हैं। इसी प्रकार जिन
लोगों को उनने अपने यहा रोक लिया है, उनमें से एक उनकी
पत्नी है, दूसरी माता है और शेष पिता एव भाई हैं। यदि
इस विषय की छानबीन न की जाती, तो अनावश्यक ही युद्ध
हो जाता, और किर पश्चात्ताप करना पडता। अब आप
जामाता की तीनों भौजाइयों को सम्मानपूर्वक उनके पास
भेज दीजिये।

प्रधान का यह कथन सुनकर, राजा शतानिक ने प्रधान से कहा, कि तब तो जामाता ने मुक्ते खूब ही छकाया! जो हुआ सो हुआ, अब तुम जामाता की भौजाइयों के व्यस्त विकता से परिचित कराके, उन्हें उनके देवर के पास भेज दो।

दोनो छोर की युद्ध तैयारी रुक गई। प्रधान न बन्ना की भौजाइयो से कहा, कि—छाप छोग छपने देवर के पास जाइये। वे छापको छापके कुटुम्बियो से मिला देगे। देवर' शब्द सुनते ही, बन्ना की भौजाइया छाछर्य में पडकर बोली, कि-हमारे देवरजी हैं कहा, जो हम उनके पास जावें विद्वरजी मिल जावें, तब तो हमारा सब कब्ट ही मिट जावे। उनकी खोज में ही तो हम सब को कब्ट सहना पड रहा है। प्रधान ने उत्तर दिया, कि जिनने छापकी देवरानी छपने घर में रख ली है, वे छापके देवर ही है। छाप उन्हें पहचान ही न सकीं।

प्रधान की बात सुनकर, धन्ना की भौजाइया बहुत शसन्त हुईं। प्रधान ने उन तीना को पालकी में बठा कर, धन्ना के यहां भेज दिया। धन्ना ने अपनी तीनो भौजाइयो का खा-गत करके उन्हें प्रणाम किया, और अपने अपराध के लिए वह उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने उन्हें यह भी बताया, कि-मैंने आप लोगों को अपने घर में खान क्यो नहीं दिया था। धन्ना, इस तरह अपराध मानकर भौजाइयों से क्षमा मांगता था और भौजाइयां स्वय द्वारा सुभद्रा को कहे गये कटु शब्दों के लिए धन्ना तथा सुभद्रा से क्षमा मांगती थीं। वे कहती थीं, कि आप जिस व्यवहार के लिए हमसे क्षमा मांगते हैं, वह तो बिना क्षमा मांगे भी विस्मृत हो जावेगा, परन्तु हमने सुभद्रा को जो कटु शब्द कहे हैं, वे विस्मृत होने योग्य नहीं मांतिकारों का कथन है, कि—

रोहते शायकेर्विद्धं वनं परशुना हतम् । वाचा दुरुक्तं वीभत्सं नापि रोहति वाक्क्षतम् ॥

श्रर्थात्—बाण से हुआ घाव भर जाता है, श्रीर कुल्हाड़े से कटा हुआ वन भी हरा हो जाता है, लेकिन वीभत्स श्रीर कटुवाणी से जो घाव होता है, वह कभी नहीं मिटता।



## (97)

## राजगृह और मार्ग में

-40thar

स्न जनों के लिए गगा की उपमादी जाती है। गगा, हिमालय पर्वत से निकल कर समुद्र में जाती है। यद्यपि वह बह कर जाती तो है समुद्र में, लेकिन मार्ग मे डसके किनारे जो याम नगर हैं, उन्हें भी सुखी बनाती जाती है। वह जहां जन्मी है, वहां के लोग भी उसके द्वारा सुख पाते हैं, जहां समुद्र में मिली है, वहां के लोग भी सुख पाते हैं, श्रोर जहां से होकर निकली है वहां के लोग भी। वह, मार्ग के प्राम-नगरों की गन्दगी मिटाने स्वरूप उनका दु.ख हरण करके, पीने और कृषि के लिए उत्तम जल देने रूप सुख देती जाती है। इस तरह गगा के सम्वर्क में जो भी आता है, गगा अपनी योग्यतानुसार उसका दु:ख हरण करके उसे सुख प्रदान करती है। सज्जनों का भी ठीक यही स्वभाव है। वे भी, अपने पर्क में त्राये हुए व्यक्ति के दुःख को मिटाकर उसे सुखी

बनाने का ही अयत्न करते हैं अपने इस गुण के कारण ही, वे सर्विप्रिय होते हैं। यह बात दूसरी है, कि जिस तरह वर्षा का जल और सब के लिए सुखदायी होता है, परन्तु जवास के लिए दुखदायी होता है। इसी प्रकार जो सब को आनन्द-दायक प्रतीत होते हैं, वे सब्जन भी कुछ छोगों को दुखदायक छगें, परन्तु इसमें सब्जनों का दोष नहीं है, किन्तु उन छोगों की प्रकृति का ही दोष है, जो सब्जनों को दुखदायी मानते हैं। जो सूर्य सबको आनन्दकारी जान पड़ता है, चिमगादड़ों को यदि वहीं सूर्य दुखदायी जान पड़े तो इसमें सूर्य का क्या दोष है ?

धन्ना, सद्जन प्रकृति का मनुष्य था। 'सद्जनों को सभी चाहते हैं' इस कहावत के अनुसार धन्ना को भी सभी चाहते थे। जो लोग उसके सम्पर्क में आये, उन सभी के हृदय में धन्ना की चाह थी। हा, ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनकी तरह धन्ना के तीनों भाई धन्ना से अवश्य असन्तुष्ट रहते थे, लेकिन इसमे धन्ना का अपराध न था, किन्तु उन तीनों के स्वभाव का ही अपराध था। धन्ना के तीनों भाई धन्ना से असन्तुष्ट रहते थे, इस कारण धन्ना को अमञ्जन नहीं कहा जा सकता। वह तो सद्जन ही था। उसकी सञ्जनता का सब से बड़ा प्रभाण यही है, कि वह स्वय से द्रोह रखने वाले भाइयों का भी अहित नहीं चाहता था, किन्तु उनका भी हित ही करता था। इसके सिवा, वह जहां जन्मा, वहां के लोगों को आनन्द ही मिला, और एक जगह से दूसरी जगह जाते

हुए मार्ग के लोगों का भी दु'ख मिटा कर उसने उन्हें सुखी किया। पूर्व प्रकरणों से तो यह बात सिद्ध है ही, इस प्रकरण से भी यही बात प्रकट होगी।

धन्ना के घर के सब लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे। धन्ना इस बात का सदा ध्यान रखता, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह माता-पिता और भाई-भौजाई का बहुत आदर करता। सौभाग्यमजरी और सुभद्रा भी, पित, जेठ, ससुर-सास और जेठानियों की तन मन से सेवा करती। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न था, परम्तु धन्ना के भाइयों के हृदय में चिन्तामणि रत्न की बात सदा ही खटका करती थी। वे आपस में यही कहा करते कि पिताजी ने अकेले धन्ना को चिन्तामणि रत्न दिया, इसी से अपने को कष्ट सहने पड़े और धन्ना आनन्द में ही रहा तथा रहता है। उस चिन्तामणि के प्रताप से ही धन्ना को वह जहां भी जाता है वही सम्पत्ति घेरे रहती है।

धन्ना के तीनों भाई इस प्रकार सोचते थे, फिर भी प्रकट में कुछ नहीं कह पाते थे। इतने ही में, राजगृह से राजा श्रेणिक के भेजे हुए कुछ सामन्त छोग धन्ना को राजगृह तो जाने के छिए आये। धन्ना के मिल जाने पर धनसार ने राजगृह यह सन्देश भेज दिया था, कि हम लोग जिस उद्देश्य से निकले थे, हमारा वह उद्देश्य पूरा हुआ है, धन्ना मिल गया है और हम सब लोग आनन्द में है। धनसार द्वारा भेजा गया यह सन्देश पाकर, कुसुमश्री गोभद्र और श्रेणिक आदि सभी लोगों को बहुत सन्नता हुई। इस समाचार के मिलने से सोमश्री, कुसुमश्री को जो हर्ष हुआ, उसका तो कहना ही क्या है! वे दोनों अपने पित धन्ना का दर्शन करने के लिए बहुत उत्करिठत हुई। गोभद्र, कुसुमपाल तथा नगर के दूसरे लोगों के हृद्य में भी यही विचार हुआ कि, धन्नाजों को यहां बुलाया जाय तो अच्छा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक को भी धन्ना का पता पाकर प्रसन्नता हुई और उसने भी धन्ना को बुलाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ सामन्तों को धन्नों के पास धन्ना को लाने के लिए भेजा और उससे कहने के लिए यह भी कहा, कि आपके बिना राज्य में बड़ी अञ्यवस्था हो रही है, तथा चन्द्रप्रद्योतन के यहा से अभयकुमार को भी सक्त कराना है अतः आप शीध आइये।

राजा श्रेणिक के भेजे हुए सामन्त लोग, धन्ना के पास आये। वे धन्ना से मिले। उनने राजा-प्रजा का सन्देश सुना-कर, धन्ना से राजगृह चलने का अनुरोध किया। उन लोगों को साथ लेकर, धन्ना, राजा शतानिक के दरबार में गया। उसने शतानिक को सामन्तों का परिचय देकर उनके आने का उद्देश्य सुनाया। श्रेणिक के सामन्तों ने भी राजा शतानिक से यह प्रार्थना की, कि—आप धन्नाजी को राजगृह जाने की अनुमति दे दीजिये। शतानिक ने धन्ना की इच्छा जान कर यह कहा, कि—यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है, कि राजजामाता यहीं रहे, किर भी महाराजा श्रेणिक का इन पर पहला अधिकार है, इसलिए मैं यही कहता हूं, कि ये जैसा उचित समझें वैसा करें। यदि ये जाना चाहते हो, तो में भी स्वीकृति देता हूं।

हुए मार्ग के लोगों का भी दुख मिटा कर उसने उन्हें सुखी किया। पूर्व प्रकरणों से तो यह बात सिद्ध है ही, इस प्रकरण से भी यही बात प्रकट होगी।

धन्ना के घर के सब लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे। धन्ना इस बात का सदा ध्यान रखता, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह माता-पिता और भाई-भौजाई का बहुत आदर करता। सौभाग्यमजरी और सुभद्रा भी, पित, जेठ, ससुर-सास और जेठानियों की तन मन से सेवा करती। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न था, परम्तु धन्ना के भाइयों के हृदय में चिन्तामणि रत्न की बात सदा ही खटका करती थी। वे आपस में यही कहा करते कि पिताजी ने अकेले धन्ना को चिन्तामणि रत्न दिया, इसी से अपने को कष्ट सहने पड़े और धन्ना आनन्द में ही रहा तथा रहता है। उस चिन्तामणि के प्रताप से ही धन्ना को वह जहा भी जाता है वहीं सम्पत्ति घेरे रहती है।

धन्ता के तीनों भाई इस प्रकार सोचते थे, फिर भी प्रकट में कुछ नहीं कह पाते थे। इतने ही मे, राजगृह से राजा श्रेणिक के भेजे हुए कुछ सामन्त छोग धन्ना को राजगृह ले जाने के छिए आये। धन्ना के मिछ जाने पर धनसार ने राजगृह यह सन्देश भेज दिया था, कि हम छोग जिस उद्देश से निकले थे, हमारा वह उद्देश्य पूरा हुआ है, धन्ना मिछ गया है और हम सव छोग आनन्द में है। धनसार द्वारा भेजा गया यह सन्देश पाकर, कुसुमश्री गोभद्र और श्रेणिक आदि सभी छोगो को बहुत प्रसन्तता हुई। इस समाचार के मिछने से सोमश्री, कुसुमश्री

को जो हुई हुआ, उसका तो कहना ही क्या है! वे दोनों अपने पित धन्ना का दर्शन करने के लिए बहुत उत्किएठत हुई। गोभद्र, कुसुमपाल तथा नगर के दूसरे लोगों के हृद्य में भी यही विचार हुआ कि, धन्नाजो को यहां बुलाया जाय तो अच्छा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक को भी धन्ना का पता पाकर प्रसन्नता हुई और उसने भी धन्ना को बुलाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ सामन्तों को धन्ना के पास धन्ना को लाने के लिए भेजा और उससे कहने के लिए यह भी कहा, कि आपके बिना राज्य में बड़ी अञ्यवस्था हो रही है, तथा चन्द्रप्रद्योतन के यहा से अभयकुमार को भी मुक्त कराना है अत: आप शीच आइये।

राजा श्रेणिक के भेजे हुए सामन्त लोग, धन्ना के पास श्राये। वे धन्ना से मिले। उनने राजा-प्रजा का सन्देश सुना-कर, धन्ना से राजगृह चलने का अनुरोध किया। उन लोगों को साथ लेकर, धन्ना, राजा शतानिक के दरबार में गया। उसने शतानिक को सामन्तों का परिचय देकर उनके आने का उद्देश्य सुनाया। श्रेणिक के सामन्तों ने भी राजा शतानिक से यह प्रार्थना की, कि—ऑप धन्नाजी को राजगृह जाने की अनुमति दे दीजिये। शतानिक ने धन्ना की इच्छा जान कर यह कहा, कि—यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है, कि राज-जामाता यहीं रहे, किर भी महाराजा श्रेणिक का इन पर पहला अधिकार है, इसलिए मैं यही कहता हूं, कि ये जैसा उचित समझे वैसा करें। यदि ये जाना चाहते हो, तो में भी स्वीकृति देता हूं।

शतातिक से राजगृह जाने की स्वीकृति प्राप्त करके, धन्ना अपने नगर में आया। उसने नगर, राजपाट और धन-भएडार आदि सब कुछ अपने पिता तथा भाइयों को सोंप कर, उन्हें सब न्यवस्था समझा दी। यह करके, धन्ना राजगृह के लिये चल पड़ा। सुभद्रा और सीभाग्यमजरी भी वन्ना के माय राजगृह चलीं। माता पिता, भाई-भोजाई आदि सब से मिल कर तथा सब को धैर्य बधा कर, अपनी दोनो पत्नियों सहित धन्ना धनपुर से राजगृह के लिये चला। शतानिक ने धन्ना के लिए मार्ग का सब प्रबन्ध कर ही दिया था।

राजगृह जाता हुआ धन्ताजी, 'छक्ष्मीपुर" नाम के नगर में आया। छक्ष्मीपुर में "जितारि" नाम का राजा राज्य करता था। जितारि राजा की एक कन्या का नाम "गीतकला" था। गीतकला सुन्दरी थी, और गीतकला में अपना नाम सार्थक करती थी। गीतकला अपना विवाह ऐसे पुरुष के साथ करना चाहती थी, जो सगीत में प्रवीण हो। उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि—"में उसी पुरुष के साथ अपना विवाह करू गी, जो सगीत कला में कम से कम मेरी समानता का हो। मैं अपने संगीत से भूग को भोहित करके उसके गले में पुष्पमाल डाल् गी। जो पुरुष मेरे द्वारा डाली गई पुष्पमाल सगीत के बल से मृग के गले से निकाल लेगा, उसी को मैं अपना पित बनाऊंगी।"

गीतकला ने अपनी यह प्रतिज्ञा लोगों में प्रसिद्ध कर

वुद्धिहीना कहने छगे, लेकिन गीतकला ने लोगों द्वारा की जाने वाली निन्दा की कोई अपेक्षा नहीं की। वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रही। गीतकला को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अनेक लोग गीतकला को अपनी सगीतज्ञता का परिचय देते थे, लेकिन सफलता न मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पडता था। यह देखकर, गीतकला के माता पिता आदि ने गीतकला को प्रतिज्ञा त्यागने के लिए बहुत समझाया, परन्तु गीतकला अपनी प्रतिज्ञा पर अदल रही।

धन्ता छक्ष्मीपुर पहुँचा। वहा के राजा ने, धन्नाजी का आना जानकर उसका बहुत स्वागत सत्कार किया, ऋौर उसे अपना अतिथि वनाया । लक्ष्मीपुर में धन्ना ने गीतकला की प्रतिज्ञा और उस विषय में अनेक पुरुषों की असफलता का हाल सुन ही लिया था। प्रसङ्गवश लक्ष्मीपुर के राजा जितारि ने भी गीतकला की प्रतिज्ञा की वात कहते हुए धन्ना से यह <sup>कहा,</sup> कि-गीतकला को प्राप्त करने की आशा से अनेक पुरुष श्राये, परन्तु गीतकला की प्रतिज्ञा पूर्ण करने में एक भी पुरुप समर्थ नहीं हुआ! इससे मैं तो यह समझता हूँ, कि पुरुपो में गीतकला की तरह का सगीतज्ञ कोई है ही नहीं। राजा जितारि के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा, कि आपका ऐसा समझना भूल है। ससार में अनेक पुरुष गीतकला से भी वडकर सगीतज्ञ होंगे, परन्तु वे आपकी जानकारी में न होंगे। दूसरे की वात तो अलग रही, मैं स्वय भी गीतकला की प्रतिज्ञा पूर्ण करने में समर्थ हूँ, परन्तु मुक्ते विवाह नहीं करना है। इसी से मैं गीतकला की प्रतिज्ञा सुनकर भी उसे पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करता । यदि आप कहे, तो मैं अपने सगीत

का परिचय दूं, परन्तु मेरा ऐसा करना विवाह के उद्देश्य से न

धन्ना का कथन सुनकर, राजा जितारि प्रसन्न हुआ! उसने धन्ना से कहा, कि कृपा करके आप यह अवश्य बताइये, कि आप मेरी गीतकला से बढ़कर अथवा उसके समान संगीतकार हैं। यदि आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करेंगे, तो पुरुषों के विषय में मेरा जो अम है वह भी मिट जावेगा, तथा गीतकला के हृदय में भी यह आवना न रहेगी, कि पुरुषों में मेरी तरह का सगीत जानने वाला कोई नहीं है। धन्ना ने कहा, कि—अच्छा, आप मुक्ते एक वीणा मंगवा दीजिये, तथा राजकुमारी से कहिये, कि वे मृग के गले में माला डालें।

धन्ता को वीणा दो गई। धन्ता वीणा झनकारने लगा, जिसे सुनकर गीतकला प्रसन्त भी हुई, और उसे यह आशा भी हुई, कि इस पुरुष द्वारा सम्भवतः मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। गीतकला वीणा लेकर जंगल में गई। वीणा पर उसने ऐसा राग अलापा, कि जिससे वन के मृग मोहित होकर उसके पास आ गये। गीतकला ने समीप आये हुए भूगों में से एक मृग के गले में पुष्पमाला डाल दी, और फिर गाना बजाना बन्द कर दिया। गाना बजाना बन्द होते ही सब मृग बन में भाग गये।

गीतकला, नगर में लौट आई। उसने धन्ना के पास यह सन्देश भेजा कि अब आप अपनी कला बताइये। यह ४ सन्देश पाकर धन्ना वीणा लेकर वन में गया। उसने भी वीणा पर ऐसा राग श्र्यलापा, कि जिससे वन के मृग उसके पास आ गये । उन मृगों में वह मृग भी था, जिसके गले में गीतकला ने पुष्पमाला हाल दी थी। घन्ना राग आलापता हुआ तथा वीणा बजाता हुआ घीरे-घीरे नगर की श्रोर बढा। सगीत से मुग्ध वने हुए मृग भी धन्ना के साथ साथ नगर की श्रीर चले । वे सगीत से इस तरह मोहित हो गये थे, कि उन्हें यह भी पता न था, कि हम किस अप्रोर जारहे हैं। धन्ना ने, राजमहल से वन तक का मार्ग पहले ही साफ करा दिया या । धीरे धीरे बढ़ता हुआ, धन्ना राजमहल में पहुँचा। उसके साथ साथ मृग भी राजमहल में चले गये। जिस मृग के गले में गीतकला ने पुष्पमाल डाल दी थी, धन्ना ने उस मृग के गले से पुष्पमाल निकाल कर गीतकला के गले में डाल दी, श्रीर उसी प्रकार राग ऋालापता हुआ मृगो को फिर वन में ले गया । वन में पहुँच कर धन्ना ने गाना बजाना बन्द कर दिया, जिससे मृग इधर उधर भाग गये।

श्रपनी प्रतिज्ञानुमार पुरुष मिलने से गीतकला को वहुत प्रसन्नता हुई। जब धन्ना वन मे लौट कर आया, तब गीतकला उसके गले में वह वरमाला डालने लगी। धन्ना ने उससे कहा, कि—मैंने यह कार्य विवाह होने की आशा से नहीं किया है, किन्तु आपके पिता का अम मिटाने के लिए किया है। मेरा विवाह भी हो चुका है। मेरी चार पितनयों में से दो तो मेरे साथ ही हैं, और दो पत्नी राजगृह में हैं। इसलिए आप मेरे साथ विवाह न करके किसी दूसरे योग्य पुरुष के साथ विवाह करें, तो अच्छा। धन्ना के इस कथन के उत्तर में गीतकला ने

उसमे कहा, कि—मे निपय भोग के लिए ही निवाह नहीं करना चाहती। यदि में इसी के लिए निवाह करना चाहती होती, तो मैने जो प्रतिज्ञा की थी, यह करने और अब तक अविवाहित रहने का कोई कारण ही न था। मेरा उद्देश्य यह है, कि जो पुरुष सगीतकला जाननेवाला हो, जिसके साथ विवाह करने पर मेरी कला की प्रतिष्ठा हो, उस पुरुप के साथ विवाह करने पर मेरी कला की प्रतिष्ठा हो, उस पुरुप के साथ विवाह करने में उसकी सेवा करू, और जब मैं इसी उद्देश्य से विवाह करना चाहती हूं, तब मुक्ते यह देखने की आवश्यता ही नहीं रहती, कि आपका विवाह हो चुका है या नहीं। में, आप जैसा पुरुष ही खोज रही थी। सद्भाग्य से मुक्ते आप प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेरा अनादर मत करिये, किन्तु मुक्ते स्वीकार करके कृतार्थ की जिये।

गीतकला की नम्रता एव चातुरी-पूर्ण प्रार्थना, धन्ना अस्वीकार न कर सका। गीतकला ने धन्ना के गले में वरमाला डाल दी और अन्त में दोनों का विवाह हुआ।

राजा जितारि के प्रधान मंत्री की कन्या का नाम सरस्वती था। सरस्वती, गीनकला की साली थी। जिस समय गीतकला ने धन्नाजी के गले में वरमाला डाली, उस समय सरस्वती ने भी धन्ना के गले में वरमाला डाल दी। गीतकला की प्रार्थना से विवश होकर धन्ना ने उसके साथ तो विवाह करना स्वीकार किया, परन्तु मरस्वती से धन्ना ने कहा, कि—मेरे पर परिनयों का बहुत बोझ हो गया है इसलिए अब आप

ने महा कि—मैं तो गीतकला की दासी हूँ। जहा गीतकला है वहीं मैं भी हूँ। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जहा गीतकला रहेगी, वहीं मैं भी रहूँगी। इसलिए आप मुक्ते भी स्त्री मार करने की मुण की जिये।

गीतकला ने भी धन्ना से यह प्रार्थना की कि—सरस्वती मेरी प्रिय सखी है, ब्रौर इसने मेरे साथ रहने के लिए ही श्रम तक अपना विवाह नहीं किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है श्रम तक अपना विवाह नहीं किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्राप सरस्वती की खाझा पूर्ण की जिये। गीतकला की इस प्रकार की सिकारिश ब्रौर सरस्वती की तम्न प्रार्थना मान कर प्रकार की सरस्वती के साथ भी विवाह किया। वह, अपनी धन्ना ने सरस्वती के साथ भी विवाह किया। वह, अपनी चारों स्त्रियों के साथ आनन्द से रहने लगा। राजा जितारि का स्तेह, धन्ना को लक्ष्मीपुर से निकलने न देता था।

झगड़ा न करें, श्रीर श्रळग होकर भी प्रेम-पूर्वक रहे, इसका प्रबन्ध भी मुक्ते श्रभी से कर देना चाहिए। जिसमें श्रम द्वारा सचित सम्पत्ति, भाइयों के पारस्परिक कलह का कारण बन कर नष्ट न हो जावे।

इस प्रकार विचार कर, पत्रमाठक ने अपने चारो छड़कों को बुला कर उनसे श्रपना धर्मकार्य विषयक विचार प्रकट किया। पश्चात् उन्हें ऐक्य का महत्त्व बताकर, चारों भाइयों को सम्मिलित रहने का उपदेश दिया। साथ ही उनसे यह भी कहा, कि यदि तुम चारों भाई एक साथ न रह सको, तो फिर त्रापस में झगड़ा किये बिना ऋछग हो जाना। ऋछग रहना बुरा नहीं है, लेकिन आपस में कछह करना बुरा है। श्रापस में अनवन होने की दशा में सम्मिलित न रहना ही अच्छा है। इस बात को दृष्टि में रख कर ही मैंने अपना घर ऐसा बनवाया है, कि जिसमें चारो भाई श्रलग-श्रलग रह सको। मकान का कौन-सा भाग किसको मिले, इसका विव-रण मैने बहियो में लिखवा दिया है। साथ ही, मैंने ऋपनी सब सम्पत्ति चार भागों में विभक्त करके भएडार के चारों कोनो मं गड़वादी है। कौन-सा भाग किसका है, यह बात भी मैंने बहियो में लिखना दी है। उसके अनुसार चारो भाई अपनी-अपनी सम्पत्ति, तथा अपना-अपना मकान ले लेना। श्रापस में कलह मत करना।

छडको ने पत्रामछक की बात स्वीकार की। पत्रामछक, घर ्त्र्यछग रहकर वर्मकार्य करने छगा। कुछ दिन तक धर्मकार्य करते रहने के पश्चात्, पत्रामलक सथारे द्वारा कालवर्म को प्राप्त हुआ। पत्रामलक के मरने के पश्चात् उसके चारों लड़के जुल दिनों तक तो आनन्द से एक साथ रहे, परन्तु किर कुल हो गया, जिससे चारों का सिम्मलित रहना मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे चारों का सिम्मलित रहना फित हो गया। भाइयों ने विचार किया, कि अब अपने को फित हो गया। भाइयों ने विचार किया, कि अब अपने को पता के उपदेजानुसार अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार विचार के उपने वह वही निकाली, जिसमें पत्रामलक ने घरस्पित के भाग लिख दिये थे। उस बही के आवार से उन सम्पति के भाग लिख दिये थे। उस बही के आवार से उन या। ने अपने अपने आग का घर ले लिया। किर सम्पत्ति चारा ने अपने अपने आग का घर ले लिया। किर सम्पत्ति गोदी। पत्रामलक ने वहीं में यह लिख दिया था, कि अमुक गोदी। पत्रामलक ने वहीं में यह लिख दिया था, कि अमुक गोदी में गडी हुई सम्पत्ति अमुक की है, और अमुक कोण में गडी हुई सम्पत्ति अमुक की।

चारों भाइयों ने भण्डार के चारों कोनों में गड़े हुए चार हुएंडे निकाल कर उनको खोला। जो हण्डा सब से छोटे भाई के नाम पर था, उसमें से तो स्वर्णमुद्राए रत्न छादि प्राठ कोड़ के सम्पत्ति निकाली, शेष तीन भाइयों के नाम के तीन की सम्पत्ति निकाली, शेष तीन भाइयों के नाम के तीन हुएंडों में से एक में धूल-मिट्टी निकली, दूमरे में कागज़ के दुकड़े हुएंडों में से एक में धूल-मिट्टी निकली, दूमरे में कागज़ के दुकड़े हिंचों माई पता को अन्यायी कह कर छोटे भाई के सिवा शेष तीनों भाई पिता को अन्यायी कह कर छोटे भाई के सिवा शेष तीनों भाइयों ने यह विचार किया, कि चारों हुएंडों में से जो कुल निकला है, वह चारों भाटें में चारों हुएंडों में से जो कुल निकला है, वह चारों भाटें में समान हूप से बाट लिया जाये, लेकिन छोटा भाई ऐता परने समान हूप से बाट लिया जाये, लेकिन छोटा भाई ऐता परने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, कि नमें प्राने हुएंडे पर के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, कि नमें प्राने हुएंडे पर से निकले हुए धन में छुम तीनों को भाग देकर, बदले

निरुपयोगी कागज और पशुकी हड्डियां क्यों लू ! पिताजी मेरे लिए जो व्यवस्था कर गये हैं उसके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

चारो भाइयो में—इसी बात को लेकर—झगड़ा हुआ। कलह के कारण चारों भाइयों का खाना-पीना भी तिष के समान हो गया। साथ ही लेन-देन और वाणिज्य व्यवसाय को भी धका लगने लगा। उन चारों की बहन लक्ष्मी, गृहकलह से बहुत दु.खी हुई। वह अपने भाइयों को कलह न करने के लिए बहुत समझाती, परन्तु उस वेचारी की कौन सुनता। वह सोचने लगी, कि मेरे पिता अपने चारो लड़कों में किसी प्रकार का भेद नहीं रखने थे और वे धमीत्मा एव न्यायशील भी थे। फिर द्रव्य बाटने में उनने भेद क्यों किया होगा! मेरे घर का यह झगड़ा कैसे मिटे! इस तरह सोच विचार कर, उसने निश्चय किया, कि यदि कोई मेरे घर का यह झगड़ा मिटा दे, तो मैं उसकी दासी बनने तक को तैयार हूं।

पत्रामलक के लडको ने, अपना झगड़ा राजा के सामने रखा। राजा जितारि भी विचार में पड़ गया, कि इस झगड़े को किस तरह निपटाया जावे! उसने सोच विचार कर, उस झगड़े को निपटाने का भार धन्ना को सौंप दिया। धन्ना ने पत्रामलक के चारा लड़कों से कहा, कि—तुम लोग घर जाओ में कल अमुक समय पर तुम्हारे यहां आकर झगड़े का निर्णय कर दूंगा।

दूमरे दिन, धन्ना पत्रामलक के यहा गया। भूमि में से कुले हुए हर्ण्ड देखकर, तथा पूछताछ करके धन्ना ने तीनों बड़े लड़ में से कहा, कि —यदि तुम तीं नो भी आठ-त्राठ क्रोड़ की सम्पत्ति मिल जावे तब तो तुम प्रसन्न हो जात्रोगे न ? उन तीनों ने उत्तर दिया, कि फिर हम लोगों के लिए श्रशान्ति का क्या कारण ? फिर तो हम लोगों में कोई झगड़ा ही न रहेगा। धन्ना ने बड़े भाई राम से कहा, कि तुम श्राठ कोड़ की सम्पत्ति प्राप्त करके क्या करोगे ? राम ने उत्तर दिया, कि —मैं लेन-देन का व्यापार करू गा। धन्ना ने कहा, कि —तुम श्रपने पिता का श्राठ कोड़ का लेना सम्हालो, श्रोर बही खाते ले लो। देख लो तुम्हारे यहां की बहियों में श्राठ क्रोड़ का लेना है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में कागज़ के दुकड़ों से भरा हुआ हएड़ा इमी उद्देश से रखा है, कि लेना-देना तुन्हों मिले।

यह कहकर, धन्ना ने लंन-देन की बहियां राम को सीप दी। राम प्रसन्न हो गया। फिर धन्ना ने काम को बुला कर, उससे पूछा कि—तुम आठ कोड़ की सम्पत्ति का क्या करोगे। काम ने उत्तर दिया, मैं कृषि व्यवसाय क्रहंगा। धन्ना ने कहा, कि—इमीलिये तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में धूल-मिट्टी से भरा हण्डा रखा है। तुम अपने पिता की कृषि सम्हालो, जो आठ कोड़ की ही है। यह कर धन्ना ने कृषि सम्बन्धी हिसाब की बिह्या सींप दी। बन्ना के इस निर्णय से काम प्रसन्न हुआ।

भन्ना ने तीसरे भाई श्याम को बुलाकर उससे पूछा कि-तुम अपने भाग की आठ क्रोड की सम्पत्ति का क्या करोगे १ श्याम ने उत्तर दिया कि—मै पशु-पालन का व्यवसाय कि गा। बन्ना ने उसको पशुश्रों के हिसाव की वही सौंप कर

उससे कहा, कि—तुम अपने पिता के पशु सम्हालो, जो आठ कोड़ के हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में जो हरडा दिया है उसमे पशुओं की हड़िया इसी उद्देश्य से भरी है, कि तुम पिता के पशु सम्हालो। और तुम तीना का छोटा भाई तुम्हारे पिता के समय बच्चा था। तुम्हारे पिता को इसकी रुचि माल्म नहीं थी, कि यह क्या व्यापार कर सकता है। इसलिए तुम्हारे पिता ने इसके वास्ते स्वर्णमुद्रा आदि आठ कोड़ की सम्पत्ति रख दी थी।

धन्ता के निर्णय से चारों भाई बहुत प्रसन्त हुए, तथा छक्ष्मी भी हिर्षित हुई। चारों भाई, अपने पिता के लिए कहें गये अनुचित शब्दों के विषय में, तथा अपनी मूर्खिता से उत्पन्न कलह के कारण आपस में जो कहा सुनी हुई थी, उसके लिए पश्चात्ताप करने लगे। साथ ही धन्ना को घन्यवाद देकर कहने लगे, कि यदि ये न होते तो अपन चारों भाई आपस में लड़ मरते, और पैतृक सम्पत्ति भी नष्ट कर देते। अपने सद्भाग्य से ही ये इस नगर में आ गये, और गीतकला के साथ इनका विवाह हुआ, तथा इन्हें यहा रुकना पड़ा।

इस प्रकार धन्ना का उपकार मानते हुए चारा भाई यह विचार करने लगे, कि राज-जामाता धन्नाजी ने अपने अपर जो उपकार किया है, उसके ऋण से थोड़ा बहुत मुक्त होने के लिए अपने को क्या करना चाहिए ? विचार वितिमय के चात् चारों भाइयों ने यह निश्चय किया, कि यदि वहन स्वीकार करे तो धन्नाजी के साथ उसका विवाह कर विया जावे। लक्ष्मी विवाह के योग्य हो ही गई है, ख्रोर धन्नाजी की तरह का दूसरा वर भी मिलना कठिन है। इसलिये यही खच्छा है, लक्ष्मी का विवाह धन्नाजी के साथ कर दिया जावे, जिसमें इनके साथ अपना स्थायी सम्वन्य भी हो जावे, खीर लक्ष्मी को योग्य वर भी मिल जाये।

इस प्रकार निश्चय करके चारा भाइया ने छक्षी से पूछा। छक्षी ने कहा, कि—मेरी नो यह प्रतिज्ञा ही थी, कि जो पुरुप मेरे भाइयो का कछह मिटा देगा, मैं उसका दासीत्व भी स्त्रीकार कर लूगी। ऐसी दजा मे, मुक्ते बल्लाजी के साथ निवाह करने में क्या आपत्ति हो सकती है! प्रतिज्ञानुसार, मैं धन्नाजी की दासी हो चुकी हूं। यह तो मेरे छिए सीभाग्य की ही बात होगी कि उनके साथ मेरा विवाह हो जावे।

राम, काम, श्याम और गुणधाम, अवमर देखकर धन्ता के पास गये। उन्होंने, लक्ष्मी की प्रतिज्ञा के माय ही अपना विचार धन्ना को कह सुनाया। बन्ना ने पहले तो लक्ष्मी के साथ विवाह करने से इनकार किया, परन्तु अन्त में लक्ष्मी की दृढता तथा उसके भाइयों के अनुनय-विनय सं थियज होकर, उसने लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया। यह उसका सातवा विवाह था। सात विवाह की सात पत्निया म में दो राजगृह मंथीं, और शेष पाच धन्ना के साथ लक्ष्मीपुर मंथी।

लक्ष्मीपुर में ही एक दूसरा सेठ भी गहना था। उसकी एक युवती कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। वह, उस लिए वर की खोज में था, इतने ही में एक पूर्व रे यां

गया। उस धूर्त ने कोई श्राच्छा कार्य करके सेठ से यह वचन ले लिया था कि, मैं पहले जिस वस्तु पर हाथ रखूं, वह वस्तु मेरी होगी। सेठ उस धूर्त से वचन-बद्ध हो चुका, लेकिन फिर उसका दुर्भाव जान कर सेठ को यह भय हुआ, कि यह धूर्त कहीं मेरी पत्नी या कन्या को न हड़प ले। उस सेठ ने भूत को अनेक रत्नादि बता कर उससे कहा, कि तुम चाहे जिस चीज पर हाथ रख कर वह चीज ले सकते हो, लेकिन घूर्त ने यही कहा, कि मुक्ते इनमें से कोई भी चीज पसन्द नहीं है, आप मुक्ते अपने घर में ले चिछिये, वहा मै जिस चीज पर हाथ रखू, उसका स्वामी मैं होऊंगा। सेठ उस धूर्त का श्रभिप्राय समझ गया, कि यह धूर्त मेरी कन्या हथियाना चाहता है। यह समझने के कारण सेठ घबरा गया। वह चाहता था, कि मुक्ते अपनी प्रतिज्ञा से भी विमुख न होना पड़े, अरोर मेरी कन्या भी इस धूर्त के पजे में न फसे। उसने धूर्त से बहुत कहा सुना, सेठ के हितैषियों ने भी धूर्त को बहुत समझाया, परन्तु वह किसी भी तरह नही माना। घब-राया हुआ सेठ, धन्ना के पास गया। उसने धन्ना को सब बात सुनाई। धन्ना ने उसे सान्त्वना देकर उससे कहा, कि -कल तुम्हारे यहा आकर इस सकट से तुम्हारा उद्घार कर दूंगा।

दूसरे दिन धन्ना उस सेठ के घर गया। उसने धूर्त को बुलाकर उसे वहुत कुछ समझाया, उससे रत्नादि लेने के छिए भी कहा, परन्तु धूर्त नहीं माना। तब धन्ना ने सेठ की प्रती एवं पुत्री को घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ा कर दूसरी मितिल पर चढ़ने के श्रीर सार्ग वन्द करके एक सीढ़ी रख दी। यह करके उसने धूरी से कहा, कि श्रच्छा, तुम सेठ से प्राप्त वचन के श्रतुमार जिस भी वस्तु को चाहो, उस वस्तु पर हाथ रख कर उसे ले लो । सेठ ने तुम्हें वचन दिया ही है, कि जिम वस्तु पर पहले हाथ रखोगे, वह वस्तु तुम्हारी है।

पूरी, प्रमन्न हुआ। वह सेठ के घर में जाकर, सेठ की कन्या गुणवती को इधर उधर देखने लगा। उसने देखा, कि गुणवती घर की दूसरी मजिल पर खड़ी हुई है। वह, गुणवती के लिर पर हाथ रखने के लिए सीढ़ी द्वारा दूसरी मजिल पर चढने लगा । सीढ़ी द्वारा दूमरी मंजिल पर चढ़ने के समय मीढ़ी पर हाथ रखना श्रीर उसे पकडना पड़ना ही है। यह धूर्ता भी हाय से सीढी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जमें ही वह फुछ चढ़ा, वैसे ही बन्ना ने उसको पकड-कर अपर चढ़ने से रोफ लिया, श्रीर उससे कहा, कि-त्रस, यह सीदी लेकर घर जास्रो। सेठ ने तुमको यही वचन दिया वा, ओर तुमने सेठ से यही वचन पाया था, कि जिस चीज पर दाव रतो वह चीज तुम्हारी है। इसके अनुसार तुम यह सीढ़ी ले जाओ । क्योंकि तुमने सबसे पहले इसी सीढ़ी पर हाथ राया है। यन्ता का कथन सुनकर वृत्ती एउ चाँ चू करने लगा, टेरिन चन्ना के सामने उसकी वृतिना कर चल मकती ची ! वह अपना-सुद्ध लेजर घला तथा।

्रिची के पत्रे से स्वयं की कुक देखकर सेठ-सेठानी और गुणवनी का बहुन शसनता हुई। सेठ न, धन्ना के उनकार से नुक जीने के लिए तबा अपनी कन्या की योग्य पति से जोड़ने के लिए, गुणवती का विवाह धन्ना के साथ कर दिया। इस प्रकार धन्ना के आठ विवाह हो गए।

कुछ दिन तक लक्ष्मीपुर में रहने के पश्चात, धन्ना ने राजा जितारि छादि से विदा मांगी। बहुत कहने सुनने पर सब लोगों ने धन्ता को विदा किया। धन्ना राजगृह के लिए चल पड़ा। उसके साथ, उसकी छ पत्नियां भी थी।

धन्ना, राजगृह के समीप पहुँचा। धन्ना आ रहा है यह जानकर, राजा श्रेणिक तथा नगर के दूसरे लोग उसकी अगवानी जाकर उसे सम्मानपूर्वक नगर में लाये। धन्ना के आने से सब लोगों को बहुत प्रसन्तता हुई। सोमश्री एवं कुसुमश्री को धन्ना के आने से जो हुई हुआ, उसका तो कहना ही क्या था। लेकिन हिर्षित होने के साथ ही वे इस विचार से मन ही मन लिजत भी थीं, कि हम कष्ट के समय अपने-अपने पितागृह को चली गई थी, सुभद्रा की तरह पित को हूं हने नहीं गई थी।

धन्ना, अपने घर आया। वह, सब छोगो से मिछा जुला।
कुसुमश्री और सोमश्री भी अपने पितगृह को आई। परन्तु
छन्ना के कारण उनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती थी। धन्ना,
उनके छन्नित होने का कारण समझ गया। उसने सोमश्री
एव कुसुमश्री को सान्त्वना देते हुए उनसे कहा, कि—तुम
इस बात के कारण किंचित् भी सकुचित न हो आ, कि सुभद्रा
की तरह तुम भी पिताजी के साथ क्यों नहीं गई थी। सुभद्रा
साथ न जाकर तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके

लिए तुम्हें लिजित होना पड़े। प्रत्येक व्यक्ति को वहीं कार्य करना चाहिये, जिसके करने की उसमें शक्ति है। जिस कार्य का पूणता पर पहुँचान की शक्ति नहीं है, उसका प्रारम्भ न का सुगा नहीं है, लेकिन किसी कार्य को प्रारम्भ करके काना चुरा नहीं है, लेकिन किसी कार्य को प्रारम्भ करके काना चुरा नहीं है, लेकिन किसी कार्य को प्रारम्भ करके है। सुमद्रा म कष्ट सहने की शक्ति थी, श्रीर तुम में शक्ति है। सुमद्रा म कष्ट सहने की शक्ति थी, श्रीर तुम में शक्ति वहीं थी। इसलिए तुम अपने-अपने पिता के यहा चली गई, वहीं थी। इसलिए तुम अपने-अपने पिता के यहा चली गई, वहीं थी। इसलिए तुम अपने-अपने पिता के यहा चली गई, कि चुरा नहीं, किन्तु अन्छा किया था। इसके लिए तुम्हें यह चुरा नहीं, किन्तु अन्छा किया था। इसके लिए तुम्हें यह चुरा नहीं, किन्तु अन्छा किया था। इसके लिए तुम्हें के लिए होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हदय में तुभ डोने। लिए हो अमि यसा ही स्थान है, जेसा स्थान सुभद्रा आदि के लिए हो अमिलए तुभ हान कियी प्रकार का सत्रीय न करो।

इसके अनुसार पित को दूंढने का कष्ट सहने के समय हम यही रह गई, और अब मुख के समय फिर आ गई हैं। लेकिन आपने पित को दूंढने में घोर कष्ट सहा है। इस तरह आप जैसी पित-परायण और हम जैसी स्वार्थिनी दूसरी कौन स्त्री होगी ?

इस प्रकार सोमश्री और कुसुमश्री स्वय की तिन्दा करके पश्चात्ताप करती हुई बहुत दु खी हुई। लेकिन धन्ना की तरह सुभद्रा ने भी समझा-बुझा कर उन्हें मन्तुष्ट किया। साथ ही सीभाग्यमजरी आदि से उनका परिचय कराया। सब को एक दूसरी का परिचय जान कर बहुत प्रसन्तता हुई।

वन्ना की आठों पित्नयों में सब से बडी कुमुमश्री थी, श्रीर उससे छोटी सोमश्री थी। सुमद्रा, घन्ना की तीसरी पत्नी थी, इस से वह कुसुमश्री तथा सोमश्री से छोटी थी, फिर भी उसकी चातुरी, ज्यबहार-कौशल्य, ज्यबस्या-कौशल्य एव नम्रता से घन्ना की सभी स्त्रिया प्रभावित थीं। इस कारण जो सुमद्रा से छोटी थी वे तो सुमद्रा को बड़ी मानती ही था। लेकिन कुमुमश्री और सोमश्री भी सुमद्रा का वेसा ही आदर करती थी जैसा आदर घन्ना की वे पित्नया करती थी जो सुमद्रा से छोटी थीं, अथवा जैसा आदर घर के किसी बड़े से किया जाता है। वे प्रत्येक कार्य सुमद्रा की सम्मित से ही किया करती थीं, और सुमद्रा की सम्मित को आज्ञा रूप मानती थीं।

एक दिन सुभद्रा के सिवा धन्ना की शेष सातों पत्नियों भापस में यह परामर्श किया कि सुभद्रा ऋपन सब से श्रिषक बुद्धिमती एवं व्यवस्था-कुशल हैं। श्रीर सुभद्रा में अपन से श्रिषक गुण भी हैं। इसलिए यह उचित होगा कि अपन सब पित में प्रार्थना करके उनमें सुभद्रा को पटरानी पद प्रदान करावं। इस प्रकार परामर्श करके एक दिन श्रवसर देखकर कुसुमश्री तथा मोमश्री ने श्रपना यह विचार वन्ना के मन्मुख प्रकट किया, तथा बन्ना से यह प्रार्थना की कि आप सुभद्रा को पटरानी पद प्रदान करें। हम सबके लिए सुभद्रा नौका के समान हैं। इनमें हम सब में बड़ी होने योग्य समस्त गुण हैं। कुसुमश्री और सोमश्री के इस कथन का धन्ना की पाचा छोटी पितया ने भी समर्थन किया।

कुसुमश्री छोर सोमश्री द्वारा किया गया प्रस्ताव सन कर तथा श्रपनी पाच छोटी पित्नयों को प्रस्ताव का समर्थन करते देखकर धन्ना को तो प्रमन्तता हुई, लेकिन सुभद्रा कहने लगी, कि मैं पटरानी बनने के योग्य नहीं हूं। इस पद की श्रिधकारिणी या तो बहन कुसुमती हैं, या मोगश्री हैं। मैं देन दोनों से छोटी हूं। दनके रहने में यह पद ले भी नहीं सकती, न में इसके योग्य ही हु। यह इस मय बहना ही रूपा है, जो मेरे लिए ऐसा पहनी हैं। में दनहीं नेपा सदा भी भानि परनी स्पूर्णी, परन्तु बड़ी या पटरानी पत्रने नी योग्यना गुदा में नहां है। सत्र ने सुभद्रा को पाट पर बैठा, उसका अभिषेक किया और बन्ना ने उसे पटरानी-पद प्रवान करके अपनी सब पत्नियों में बजी बनाया।

अपनी आठो पित्नयो सिहत धन्ना, राजगृह में आनन्द-पूर्वक रहने लगा। उसने, प्रवान-पद का कार्य सम्हाल कर राजकार्य की सब व्यवस्था ठीक कर दी। राजा श्रेणिक आदि सब लोगों को बहुत प्रमन्तता हुई।



पश्चात्ताप भी तभी हो सकता है, जब वह बुरा काम माना जावे । बिल्फ किसी बुरे काम को अच्छा मानने पर तो उस बुरे काम का पुनः पुनः आचरण किया जाता है। अज्ञान से होने वाले इस तरह के व्यवहार से ही दु.ख होता है। जब अज्ञान मिट जाता है, और बुरे काम को बुरा और अच्छे काम को अच्छा मानने रूप ज्ञान हो जाता है तब दुख नहीं रहता। फिर जितने —जितने अश्च में अज्ञान मिटकर ज्ञान होता जाता है और अज्ञान-जित आचरण त्याग कर ज्ञान-जित आचरण करता जाता है, उतने ही उतने अश्च में दुख से निकलकर सुख प्राप्त करता जाता है, तथा जब अज्ञान निःशेष हो जाता है, तब दुख भी निःशेष हो जाता है।

ज्ञान या अज्ञान का सम्बन्ध भी पूर्व कृत्यों से है। पूर्व के अशुभ कर्मों से ही ज्ञान पर आवरण रहता है और अज्ञान का उद्य होता है। ऐसे अशुभ कर्म जैसे-जैसे दूर होते जाते हैं, ज्ञान के ऊपर का आवरण भी वैसे ही वैसे हटता जाता है और फिर स्वयं ही या किसी निमित्त से या किसी के उपदेश से वास्त-विकता को समझ जाता है।

धन्ना के तीनो भाइयो मे ऋज्ञान था, इसी कारण वे धन्ना की अच्छाई को भी बुराई मानते थे, और अपनी बुराई को भी अच्छाई समझते थे, तथा फिर-फिर बुराई करते थे। भव-स्थिति पकने पर जब उनका अज्ञान मिटा और वे वास्तविकता को समझ गये, तब उनका कैसा परिवर्तन हुआ, उनने वे दुष्कृत्य के छिए कैसा पश्चात्ताप किया, तथा अपने पाप

नष्ट करने लिए कैसा प्रायश्चित्त लिया, यह वात इस प्रह-रण से ज्ञात होगी।

धन्ता अपने माता-पिता और माई-मीजाइयाँ को धनपुर
में ही एख आया था। वह अपना छोटा—मा राज्य भी उन्हों
लोगों को सौंप आया था, तथा वहा उपाजिन सम्पन्ति हा
स्वामी भी उन्हें ही बना आया था। उनके भाई कुठ रान्य
तक तो अच्छी तरह रहे, लेकिन किर अनक प्रकार के उत्पान
तथा प्रजा पर अत्याचार करने लगे। उनके शामन से धनपुर
की प्रजा बहुत ही दु खी हो गई। धनसार मेठ अपने नीना
लडकों को समय-समय पर बहुत समझाया करता, लेकिन
वे उद्देख स्वभाव वाले तीनों भाई पिता की शिक्षा की उपेदा
करके उस पर ध्यान न देते। वन्ना भी चलने समय ध्यान
भाइयों को बहुत कुछ समझा गया था, लेकिन उन तीना ने
धन्ना का वह समझाना भी विस्मृत कर दिया।

तीनों भाइयों के ज्ञासन से दुःसी हो कर धनपुर की प्रजा राजा शतानिक के पास पुकार ले गई। राजा शतानिक ने धन्ना के सम्बन्ध को हिट मं रापकर पढ़ले तो धन्ना के तीनों भाइयों को प्रजा पर अत्याचार न करने के लिए साय-धान किया, लेकिन सावधान करने पर भी जब वे तीनों भाई नहीं माने, तब उसने यह आज्ञा दी कि तुम तीनों भाई गेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। यह आज्ञा देने के साथ ही राजा शतानिक ने धनसार और स्त्रियों के लिए यह छूट राजी कि उनके लिए मेरे राज्य से बाहर जाना आवश्यक नहीं है।

धन्ना के तीनो भाई अपनी-अपनी पत्नी को साथ लेकर कौशाम्बी के राज्य से बाहर निक्ते। धनपुर में केवल धनसार ही अपनी पत्नी-सहित रह गया। कौशाम्बी के राज्य से बाहर निकल कर, धन्ना के तीनों भाइयो ने कुछ माल खरीदा और बनजारों की तरह बैलों पर माल लादकर वे राज-गृह की ऋोर चले। बेलो पर लदा हुआ किराणा वेच-वेच कर खाते हुए तीनो आई—पत्नियो सहित-राजगृह के समीप पहुँचे। उबर बन्ना घोडे पर वठ कर राजगृह नगर से वाहर वन से वायु सेवनार्थ उसी छोर छाया हुँ आ था। लदे हुए वैलों के साथ अपने भाई-भौजाइयों को देखकर उसने पहचान लिया, कि ये तो मेरे भाई छौर भौजाडया हैं। यद्यपि भाइयो के कारण धन्ना को एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार कष्ट उठाने पड़े थे श्रीर भविष्य में ऐमा न होगा इसके लिए विश्वास करने का कोई कारण नथा, फिर भी धन्नाने उनके कृत्यो का कोई विचार न किया। वह नीति के इस कथन का पालन करता था कि-

दाक्षिएय खजने दया परजने शास्य सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने निद्वन्जनेष्वार्जनम्। शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैनं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थिति ॥

अर्थात्—स्वजनों के प्रति उदारता, परजनों के प्रति दया के प्रति शठता, सन्जनों से प्रीति, राजाओं के प्रति नीति विद्वानों से नम्नता, शत्रुष्ट्रों के प्रति वीरता, अपने से वड़ों के प्रति क्षमा ध्रौर स्त्रियों के प्रति धूर्तता यानी चतुराई का व्यवहार करने वाले कला-कुशल लोगों से ही लोक-मर्यादा या लोक-स्थिति है।

धन्ना, ऐसा ही कला कुराल था, इसलिए वह न्नपने भाइयों से मिला ! धन्ना के मिलने से उसके भाइयों एवं उसकी भीजाइयों को बहुत प्रसन्नता हुई। धन्ना, उन सब को चुपचाप अपने यहां लिवा लाया। उसने बैला पर लदा हुन्ना किराणा अपने यहां उतरवा कर बैलों के लिए खाने - पीने की व्यवस्था करा दी, श्रीर भाइयों भीजाइयों को भी प्रेमपूर्वक श्रपने यहा रखा। बन्ना की पित्नया श्रपनी जेठानियों से मिलीं। उनने जेठानियों का श्रच्छी तरह सत्कार किया। जेठानियों को भी घन्ना की पित्नयों से मिलकर प्रसन्नता हुई।

श्रपने माई-भौजाइयों को श्रमरहित करने के पश्चात् धन्ना ने उनसे पूछा, कि-श्राप छोगों को धनपुर क्यो त्यागना पडा, तथा माता-पिता कहां हैं १ धन्ना के इस प्रश्न का उत्तर उसके भाइयों में से किसी ने भी नहीं दिया । वे छोग तो केवछ श्रपनी द्यांखों से श्रांसू हीं गिराते रहे, लेकिन उनकी श्रियों ने श्रपने पुरुषों द्वारा किया गया प्रजा पर श्रत्याचार एवं उसके परिणाम स्वरूप राजा शतानिक द्वारा निर्वासन दएड दिये जाने की सब कथा कह सुनाई। साथ ही यह भी बताया, कि—श्रापके माता-पिता धनपुर में ही हैं। उन्हें वहां 'की प्रजा ने अपने माता-पिता की तरह मानकर रखा है। राजा श्रातानिक ने भी उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया, परिणामतः उन्हें वहीं रकना पड़ा। राजा और प्रजा की ओर से हम तीनों को वहीं रहने के लिए कहा गया था, परन्तु पित को छोड़ कर हम वहां कैसे रह सकती थीं। हमारे भाग्य में यि किसी एक स्थान पर रहना और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना होता, तो आपके भाइयों में दुर्मित क्यों होती। हमारो जीवन इधर उधर भटकने में ही बीता है। आप जेसे सब तरह से सुयोग्य देवर के मिलने पर भी हमारा जीवन इश्रान्तिमय ही रहा।

यह कह कर धन्ना की भौजाइया भी आखों से आसू गिराने लगीं। धन्ना ने अपने भाइयों और अपनी भौजाइयों को सान्त्वना दी। धन्ना के तीनों थाई-भौजाई धन्ना के यहां आनन्द से रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात् धन्ना ने विचार किया, कि माता-पिता वहा अकेले हैं और हम चारों भाई यहा हैं। वृद्धावस्था में उनके पास कोई भी नहीं है। इसलिए भाइयों तथा भौजाइयों को उन्हीं के पास भेज देना ठीक है।

इस प्रकार विचार कर उसने अपने भाइयो से कहा, कि वृद्ध माता-पिता धनपुर में रहे और अपन सब यहां रहें, यह ठीक नहीं। इसलिए आप लोग धनपुर जाकर वही माता-पिता के पास रहे। मैं राजा के नाम पत्र देता हूं। राजा शता-निक आप लोगों के पूर्व अपराध क्षमा कर देगा, और आप लोगों को जो अनुभव हुआ है, वह उसके कारण भविष्य में आप

छोग प्रजा के साथ सद्व्यवहार करेंगे, ऐसी मुफ्ते आशा है। इस-छिए आप छोगों का वहीं जाना अच्छा है, मैं यहां राजकार्य का भार वहन कर रहा हूं। राजा श्रेणिक मुफ्ते जाने भी न देंगे, और यहा का कार्यभार आप छोग सम्हाछ भी न सकेंगे।

इस प्रकार समझा-बुझाकर तथा कुछ सपत्ति देकर धन्ना ने अपने भाइयो और अपनी भौजाइयों को धनपुर के छिए बिदा किया । यन्ना के भाई भौजाई धनपुर के छिए चले, परन्तु मार्ग में उन्हें भोरों ने लूट छिया। उनके पास कुछ भी न रहने दिया । तीनों दम्पित कष्ट में पड गये। यह दशा देख कर धन्ना की भौजाइयों ने धन्ना के तीनों भाइयों से कहा, कि आप छोगों पर बार-बार विपत्ति आने का कारण यही है कि आप छोगों के हृदय में महान् उपकारी देवरजी के प्रति दुर्भाव भरा हुआ है। आप छोगों में देवरजी के प्रति जब तक दुर्भाव रहेगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती। अब तो बहुत कष्ट सह चुके हो, इसिछए अब हृदय की पाप-भावना निकाल कर देवरजी के पास शान्ति से रहो। दूसरे झझटों में मत पडो।

स्त्रियों की बात सुनकर तीनों भाइयों को श्रपने दुष्कृत्यों के कारण बहुत ग्लानि हुई । उनने स्त्रियों से कहा कि तुम लोगों का कथन ठीक तो है, परन्तु अब धन्ना के पास जाकर उसे अपना दुर्भागी सुख कैसे बतावें। हम अब तक कैसे-कैसे दुष्कृत्य कर चुके हैं और धन्ना ने हम पर कैसा-कैसा उपकार किया है ! वस्तुत. हमारी दुर्भावना ने ही हमें बार बार कष्ट में डाला है, जिसके लिए आज पश्चात्ताप भी हो रहा है, फिर

भी हमें यह विचार होता है कि हम छोग अब किर बन्ना के सामने कैसे जावें। इस कथन के उत्तर में घन्ना की भौजाइयों ने कहा - कि जिस तरह अब तक आप लोग कष्टमुक्त होने के लिए देवरजी का आश्रय लेने रहे है उसी तरह इस वार भी उन्हों का आश्रय छी जिए। बलिक पहले के आश्रय लेते में श्रीर इस बार के श्राश्रय तेने में इस कारण बहुन अन्तर है कि पहले आपको अपने अपने दुष्कृत्यां के छिए पश्चात्तान नहीं या, बल्कि देवरजी के प्रति द्वेपचुद्धि थी, लेकिन अब आपकी पश्चाताप भी हो रहा है, तथा देवरजी के प्रति द्वेप-बुद्धि भी नहीं है। इसिछए देवरजी के पास जाने में पहले की अपेक्षा इस बार अधिक अच्छाई है। यदि भविष्य मे देवरजी के प्रति आपके हृदय में ईर्षा-द्वेष न हुआ तो आपको कव्ट में भी न पड़ना पड़ेगा । अपने पास चोरो ने कुछ रहने भी नहीं दिया है, इसिंछए अपने को धनपुर पहुँचना भी कठिन है मार्ग में ही पेट भरने के छिए इधर उधर भागना होगा। इससे यही श्रच्छा है कि अपन सब देवरजी के पास ही चलें, और भविष्य में उन्हीं के पास रह कर उनकी आज्ञानुसार कार्य करें।

पित्नयों सिहत तीनो भाई जैसे-तैसे राजगृह आये। सब लोग घर के पिछले द्वार से धन्ना के घर में गये। भाई भौजाइयों को देख कर धन्ना को आश्चर्य हुआ। उनकी दीन दशा से धन्ना समझ गया, कि इन लोगों को मार्ग में किसी सकट का सामना करना पड़ा है। उसने अपने भाइयों से वापस लौटने और दुर्दशा का कारण पूछा। धन्ना के नों भाई पहले तो आसू बहाते रहे, परन्तु धन्ना द्वारा धंर्य

मिलने पर उनने चोरों द्वारा लूटे जाने की बात धन्ना से कही। साय ही यह भी कहा कि हमको वार-वार हमारी दुर्भावना ने ही कष्ट में डाला है। तुम जैसा माई ससार में किसी को शायद ही मिला होगा। जो एक बार नहीं, किन्तु अने क बार हमारे अपकारों पर ध्यान न हेकर हम पर उपकार ही करे, ऐसा भाई तुम्हारे सिवा कौन होगा। लेकिन हम ऐसे दुष्ट-स्वभाव वाले हैं कि-तुम्हारे द्वारा किये गये उपकारा को विस्मृत करके तुम्हारा अपकार ही करते रहे। तुम में सदा दूपण ही देखते रहे, तुम्हारे अच्छे कार्य को भी बुरा बताते रहे और तुम्हारी सरलता तथा सहृदयता को भी कपट का ही रूप देते रहे। हमारी इस मनोवृत्ति के कारण हम लोगों को भी यार बार कच्ट भोगना पड़ा, हमारे साथ-साथ वृद्ध माता-पिता को भी सकट सहने पड़े, और हमारे उपकार करने, हम पर दया करने के कारण तुम्हें भी कष्ट सहने पड़े। इम अपने दुर्गुण कहा तक कहें । हम जैसा पापी और छतदन दूसरा कोई न होगा। यद्यपि माता-पिता और तुम्हारी भोजाइयों से हमें सदा अच्छी सम्मति ही मिला करती थी. लेकिन हमारी दुर्वे द्वि उन अच्छी सम्मतियों को बुरे रूप से ही प्रहण करती नहीं। इसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ा। श्रव हम तुम्दारी अरण में हैं। तुम जैसा डचित ममझो, वैमा व्यवहार हमारे साथ हरो परन्तु अत्र हम लोगों को अपनी ही जरण में स्थान दें।। विलग मत करो।

भाइयो का हृदय - परिवर्तन रेग्यका धन्ना धहुत ही स्थानन्दित हुस्था, स्थार रनका पद्यानाय सुनकर, उसका हुद्ध भ्रात-प्रेम एव करुणा से द्रवित हो उठा। उसने अपने भाइयों के पैरों मे पड़ कर कहा कि-श्रव आप लोग किसी भी तरह का दुः ख मत की जिये। आपके पश्चात्ताप ने आपका सब पाप नष्ट कर दिया। आप जिन कार्यों के लिए पश्चात्ताप करते हैं, वे सब कार्य मेरे लिए तो अच्छे ही रहे। उन्हीं के कारण में पुरपैठान से निकल कर उन्नति कर सका। इसलिए में तो आपका उपकार ही मानता हूं। आप लोग विषाद त्याग कर आनन्द से रहिये।

ऋपनी-ऋपनी पित्नयों सिहत धन्ना के तीनों भाई धन्ना के यहा श्रानन्द से रहने लगे। अब उनके हृदय में धन्ना के प्रति कलुषित भावना नथी, किन्तु उनको पूर्व कृत्यों के लिये पश्चात्ताप था। कुछ दिनों के पश्चात् धन्ना ने अपने माता-पिता को भी राजगृह बुला लिया। धन्ना के माता-पिता को यह देख कर बहुत ही प्रमन्नता हुई कि धन्ना के तीनों भाई श्रब धन्ना के प्रति द्वेष नहीं रखते, किन्तु स्नेह रखते हैं।

धन्ना के तीनो भाई स्रव सरलतापूर्वक रहते थे। वे किसी भी झझट में न पडते, किन्तु अपना अधिकाश समय धर्म-कार्य में व्यतीत करते। इसी तरह उन तीनो की पित्नया तथा धन-सार और वनसार की पत्नी भी अपना समय धर्म-व्यान में ही लगाती।

वार्मिक क्षेत्र होने के कारण राजगृह में मुनि महात्मा श्राया ही करते थे। तदनुसार एक बार कोई मुनि श्राये। श्रपने ममस्त परिवार - महित धनमार ने उन मुनि से बर्मीपदेश मुना। पश्चात् उस नेउन ज्ञान-सन्पन्न द्विन से इहा कि महाराज, इन मेरे चारो छड़कों के गुण, रुचि और स्वभाव में परस्पर केसा अन्तर है, यह बान आप अपने ज्ञान से ज्ञानने ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन चारों ने से तीन वड़े छहनों की अपेक्षा इस छोटे पुत्र दन्ता ने उत्हृष्ट गुज, उद्गारता, एहकों की अपेक्षा इस छोटे पुत्र दन्ता ने उत्हृष्ट गुज, उद्गारता, सहनजीछना और सम्पन्नता क्यों है ? आप इसके प्रवे-भव के कार्य पर से यह बनाने की हुना की जिये।

धतसार के इस प्रश्न के उच्चर में के दुनि कहने हुंगे, कि तुन्हारे ये चारा पुत्र पूर्व भव में भी भाई-भाई ही थे। ये पारों धन सम्पन्न थे तथा मान्ति छन ही रहते थे। वेसे तो चारों भाई सुम्ल करने वाले थे, परन्तु तीन भाइयों की श्रोशा बीये भाई इस तुन्हारे छोटे पुत्र ने उदारता छोर धार्मिक भावना अधिक यो । एक दार तीन माई घर ते बाहर गये हुए थे, घर पर चौया माई ही या जो उनार प्रकृति का था। उसी सनय एक हुनि भिज्ञा के छिए इनके वर आये। जो भाई वर पर या, इसने भक्ति-भान एवं हम्पूर्वक द्वित हो श्राहार पानी का इान दिया । आहर पानी लेकर छीन बर से निक्रते, हाने ही में वे तीनों भाई भी आ गये, जो बर से वहर गये हुए थे। नुिन को अपने वर से आहार पार्ती है जाते हैं कर तीना नाई हुए राष्ट हुए। उनने चीये भाई ते इहा कि इत धर्मटागियों को भोजन - पानी क्यों दिया : देते के ता प्र धूमते एहते हैं जो कमाकर खान के बहुते बने के हान प्र भूगत रहते हैं जो कमाकर खान के बहुते बने के हान प्र भाग कर जाते हैं। इस तरह इन तीन साहते हैं दर्जे नहीं दिए के मा अति है। इस तरह उन तीन साह्यां न त्या होने होने पाये होने का अर्डनीहन इस्ते हैं इसे उसका और विरोध किया। उन तीनों भाइयो ने दूसरे बहुत से सुक्रत किये थे, इसमे वे उस भव को त्याग कर तुम्हारे यहा ळाळा, वाळा, काळा नाम के तीन बड़े पुत्र हुए, परन्तु मुनि को दिया गया दान श्रनुचित बताने एव उस दान का विरोध करने के कारण इन लोगों में उदारता, सहनशीलता, बुद्धिमता तथा सम्पन्नता नहीं आई। बल्कि ये छोग जीवनभर पराश्रित रहे। इन लोगों के पास सम्पत्ति जाती भी नहीं, और जो सम्पति इनको दी जाती है वह भी इन्हें त्यागकर चली जानी है। तुम्हारे छोटे पुत्र धन्ना ने उस जन्म में उदारता रखकर मुनि को दान दिया था, इसिछए इस जन्म में भी यह उदार बुद्धि मान तथा सम्पत्तिशाली हुआ। इसके पीछे सम्पत्ति उसी प्रकार दौड़ती रही, जिस प्रकार गरीर के पीछे छाया दौडती रहती है। इमने अपने तीनों भाइयो के लिए अनेक बार सम्पत्ति त्यागी, फिर भी इसको आगे आगे सम्पत्ति मिलती ही गई। लेकिन इसके तीनों बडे भाइयों के पास से विशाल सम्पति भी एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार चली गई। इस प्रकार तुम्हारे तीन पुत्रों से चौथे पुत्र धन्ना में जो अन्तर है वह अन्तर मुनि को पूर्व-भव में हर्षपूर्वक दान देने के कारण ही है। इसको सदगुण रूपी सम्पत्ति प्राप्त होने एवं इसके भाइयों में सद्गुणों का अभाव होने का कारण पूर्व-भव का वह कारण है जो भैंने बताया है।

मुनि-द्वारा श्रापने पूर्वभव का वृत्तान्त सुन कर धन्ना के तीनो भाइयो को बहुत प्रसन्नता हुई। उनमें श्रीर धनसार में मुनि का उपदेश सुनकर संसार की ओर से विरक्तता तो पहले श्रा ही गई थी, मुनि-द्वारा वर्णित पूर्व-वृत्तान्त सुन कर वह विरक्तता श्रीर बढ़ गई। धनसार ने श्रपने चारों छड़कों से कहा कि श्रव तुम छोग यह घर-बार सम्हाछो, मैं सयम लेकर श्रात्मा का कल्याण करू गा। धनसार के मुंह से यह निकछते ही उसके तीना बड़े पुत्र कहने छगे, कि हमने तो पहले से ही सयम लेने का विचार कर रखा है। इसछिए हम भी श्रापके साथ ही सयम छों। हमने श्रव तक श्रपना जीवन क्लेश-कछह में ही ज्यतीत किया है। न तो इहछौं कि कार्य ही किया है, न पारछौकिक ही। हमारा जीवन श्रव तक ज्यर्थ रहा है। नीति हो का कथन है कि—

धर्मार्थ-काम-मोछाणा यस्येकोऽपि न विद्यते । स्रजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

श्रर्थात्—िक से वर्म श्रर्थ काम श्रीर मोक्ष इन चारों में से किनी एक की भी प्राप्ति नहीं हुई, उसका जन्म उसी प्रकार निर्यंक है जिन प्रकार वकरी के गते के स्तन निर्यंक होते हैं।

हमने वर्म अर्थ काम और मोझ इन चारों में से एक को भी प्राप्त नहां किया, इस कारण अब तक का हमारा जीवन व्यर्थ गया। लेकिन अब हम अपनं शेन जीवन को व्यर्थ न जाने देगे, किन्तु धर्म और मोक्ष-प्राप्ति में लगावेगे।

धन्ना के भाइयों का कथन समाप्त होने ही धनसार की पत्नी बोली, कि ये भी सयम लेकर पति का अनुगमन कलंगी और धन्ना की तीना भौजाइयां भी ऐमा ही कहने लगीं। धन्ना

अपने भाइयों का परिवर्तन देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने भाइयों से कहा, कि वृद्ध माता-िपता का सयम लेकर आत्मकल्याण करना उचित है, लेकिन आप लोग सयम क्यों लेते हैं। अब तक पारस्परिक विरोध से अपन शान्ति-पूर्वक एक जगह न रह सके और अब जब कि विरोध शमन हुआ है, तथा अपन चारों भाई शान्तिपूर्वक सम्मिलित रहने लगे हैं, तब आप सयम लेकर मुक्ते किर अकेला बनाना चाहते हैं। आप छुपा करके सयम मत लीजिये, किन्तु पिताजी के स्थान पर घर-वार सम्हाल कर मेरी रक्षा कीजिये। ऐसा करते हुए आप धर्म ध्यान करके आत्मा का कल्याण भी कर सकते है। मै अब आपको वह चिन्तामिण देने के लिए भी तैय्यार हूं, जिसे आप लोग चाहते थे, फिर भी मैंने आप लोगों के स्वभाव को हिट में रख कर नहीं दी थी।

इस प्रकार बना ने अपने भाइयों एव अपनी भौजाइयों को घर रहने के लिए बहुत समझाया, सब तरह का प्रलोभन भी दिया, परन्तु किसी ने भी घर रहना खीकार नहीं किया। अन्त में पत्नी-सिहत धनसार तथा उसके तीनों बड़े पुत्र एव उनकी तीनों बधुओं ने घर-बार त्याग कर स्यम स्वीकार किया। और आत्मा का कल्याण करने लगे। घर में केवल धन्ना ही अपनी आठो पित्नयों सिहत रह गया। लेकिन उसकी भावना भी यही बनी रहती थी कि मैं कब पिता और आइयों की तरह संयम लेकर आत्म-कल्याण करने लगूंगा। वह दिन धन्य होगा, जब मैं भी इस असार ससार से निकल जाऊंगा। इस प्रकार भावना वह किया ही करता था। इतने ही में एक ऐसी बात हो गई, जिससे धन्ना शीव्रतापूर्वक और अनायास सयम-मार्ग में प्रवृजित हो गया।



## [38]

## धना सुनि

--126/3621--

चला विभूतिः क्षणभगि यौवन
कृतान्तदन्तान्तरवर्ति जीवितम्।
तथाप्यवज्ञा परलोकसाधने
नृणामहो विस्मयकारि चेष्टितम्॥

अर्थात्—विभूति चचल है, यौवन क्षणभगुर है, और जीवन काल के दातों में है, तो भी लोग परलोक-साधन की डपेक्षा करते हैं। अहो, मनुष्यों की यह चेष्टा विस्मयकारी है।

द्धि ने यह बात ऐसे लोगों को लक्ष्य करके कही है, जो धन सम्पत्ति के रक्षण एवं उपभोग में ही लगें रहते हैं, या जवानों के नशे में ही मस्त है, या यह समझ बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे लोग परलोक को बिलकुल ही भूल जाते हैं। बल्कि यदि कोई महातमा ऐसे लोगों को परलोक-साधन का उपदेश सुनाने लगते हैं, तो ऐसे लोग उस उपदेश को सुनना भी-पसन्द नहीं करते, उसके अनुसार आचरण करना तो दूर की बात रही। ऐसे लोग

सम्भवत यह समझते हैं, कि 'हमारा यह धन-वैभव सदा ऐसा हीं रहेगा, और इस सदा ही इसके स्वामी रह कर इसी तरह आनन्द करते रहेगे। हमारी यह जवानी कभी नष्ट ही न होगी, तथा हम जवानी में भोगे जाने वाले भोग इसी तरह भोगते ही रहेंगे। हम कभी मरेंगे ही नहीं, फिर हमें इस लोक-के सुख के सिवा और किसी विषय में विचार करने की ही क्या आवश्यकता है ?' ऐसा समझने के कारण ही परलोक-साधन की ऋोर ध्यान नहीं दिया जाता। कवि ने, ऐसा समझ वैठने वालों के प्रति आश्चर्य प्रकट किया है । क्योंकि ऐसा समझना भूल ही नहीं है, किन्तु नितान्त मूर्खता है। ससार में बड़े बड़े धनिक हुए हैं, ऋौर होंगे। परन्तु किसी का भी धन न तो स्थिर ही रहा है, न रहता ही है, न रहेगा ही। यन-सम्पदा का स्वभाव ही चयल है। चचलता के कारण ही लक्मी का नाम चचला है। जो चचला है, वह एक जगह कैसे ठहर सकती है। एक किव ने तो यहा तक कह डाला है, कि-

> या स्वसद्मनि पद्मेऽपि सन्ध्यावि विजृम्भते। इन्दिरा मन्दिरेऽन्येषा कथ तिष्ठति सा चिरम्॥

अर्थात्—जो छङ्मी कमछ ह्यी अपने घर में भी केवल सन्ध्या तक ही रहती है वह दूसरे के घर में अधिक दिनों तक कैसे ठहर सकती है ?

पौराणिकों ने कमल को लक्ष्मी का घर माना है। सन्ध्या के समय कमल श्रीहीन (बन्द) हो जाता है। उसमें से श्री (लक्ष्मी) चली जाती है इसी वात को लेकर कवि कहता है, कि जब लक्ष्मी अपने स्वय के ही घर में नहीं ठहरती है, तब वह दूसरे के घर में कैसे ठहरेगी ?

इस प्रकार जिस सम्पत्ति पर गर्व करके परलोक विस्मृत किया जाता है या परलोक-सावन की उपेक्षा की जाती है, वह सम्पदा श्रास्थिर है, स्थिर नहीं है। जिस जवानी पर गर्व किया जाता है, या जिसके नशे में मस्त रहकर परलोक नहीं साधा जाता है, वह जवानी भी स्थिर नहीं रहती । वृद्धावस्था श्राने पर जवानी जाने की बात तो दूर रही, त्राठ चार रोज की बीमारी में ही जवानी का अन्त हो जाता है और बुढापा श्रा जाता है। इसी तरह जीवन भी सदा नहीं रहता। कोई बचपन में ही मर जाता है, कोई वृद्ध होकर मरता है, परन्तु प्रत्येक शरीरधारी के जीवन का अन्त अवश्य होता है। वह श्चन्त कब होगा, इसका भी कुछ निश्चय नहीं । धन, युवावस्था श्रौर जीवन की श्रास्थरता को सभी लोग जानते हैं। सभी छोग यह देखते हैं, कि धनवान निर्धन हो जाते हैं, जवान वृद्ध हो जाते हैं श्रीर बालक से लेकर वृद्ध तक सभी तरह के छोग मरते हैं। इन बातो को जानते हुए भी छोग परलोक-साधन की त्रोर ध्यान नहीं देते, इसी पर किन ने श्राश्चर्य प्रकट किया है।

इहलौकिक पदार्थों की श्रम्थिरता को जानते हुए भी जो लोग इहलौकिक कामों में रचे पचे रहते हैं, उनको बुद्धिहीन ही कहा जावेगा, बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो

बुद्धिमान हैं, वे या तो इन सब बातो को दृष्टि में रख कर स्वय ही सात्रधान हो जाते हैं, या किसी के उपदेश अथवा किसी की ओर से सूचना मिलने पर सावधान होकर परलोक-साधन में छग जाते हैं। फिर चाहे वह सूचना किसी भी रूप में क्यों न मिली हो। बुद्धिमान व्यक्ति हसी या व्यग के रूप में कही गई वात भी अपने छिए सूचना रूप मानकर सम्हल जाते. हैं, और त्याज्य को त्याग कर उपादेय को अपना लेते हैं। धन्ना से सुभद्रा ने साधारण बातचीत में ही यह कहा था, कि 'स्वय सासारिक वैभव में फमे रहकर जो भोगों को त्याग रहा है उसको कायर कहना अनुचित है। वैसे देखा जावे तो सुभद्रा का यह कथन बहुत मामूळी बात थी, परन्तु धन्ना बुद्धिमान या, इसिछए वह सुभद्रा के इस कथन को सूचना रूप मानकर किस प्रकार परलोक-सावन के लिए तच्यार हो गया, किस प्रकार उसने अपनी आठ पतिनयों धन-भएढार और सम्मान-प्रतिष्ठा से समता उतार दी, तथा किस प्रकार संयम में प्रकृतित होकर आत्म-कल्याण करने लगा आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

धनना की पत्नी सुभद्रा का भाई शालिभद्र बहुत ही धनवान था। महाराजा श्रेणिक भी उसके यहा की अपार द्रव्यराशि को देखकर चिकत रह गया था। राजा श्रेणिक जब शालिभद्र के घर गया था, उस समय शालिभद्र को अपनी माता के आप्रह से राजा श्रेणिक को अभिवादन करने के लिए महल से नीचे उतरना पड़ा था। यद्यपि माता की आज्ञा मानकर शालिभद्र ने महल से नीचे उतर राजा श्रेणिक का

श्रमिवादन तो किया, लेकिन उसके लिए राजा श्रेणिक को श्रपना स्वामी मानकर उसका श्रमिवादन करना श्रमहा हुश्रा श्रीर इस विषय का श्रिष्क विचार करने पर उसे संसार से ही घुणा हो गई। इतने में ही राजगृह नगर के बाहर उद्यान में भगवान महावीर का पधारना हुआ। भगवान पधारे हैं, यह जानकर शालिभद्र भी भगवान को वन्दन करने के लिए गया। वहां भगवान महावीर का उपदेश सुनकर शालि-भद्र को ससार से विरक्ति हो गई। परिणामतः वह संयम लेने के लिये श्रपनी बत्तीस स्त्रियों को त्याग कर एक दम निकलना चाहा, किन्तु माना की युक्तियों से वह प्रतिदिन एक-एक को समझा कर त्यागने लगा।

'मेरे भाई जालिभद्र को संसार से वैराग्य हो गया है और वह मेरी बत्तीस भौजाइयों में से नित्य प्रति एक-एक को समझा कर त्यागता जा रहा है" यह समाचार सुभद्रा ने भी सुना। यह समाचार सुनकर सुभद्रा को बहुत ही दु ख हुआ। जिस मेरे भाई ने जीवन भर आनन्द ही आनन्द भोगा है, जो बहुत कोमल शरीर वाला है और जिसे यह भी मालूम नहीं है कि दु ख कैसा होता है, वह मेरा भाई सयम में होने वाले कष्ट किम तरह सहेगा, भिक्षा किस तरह लेगा, आदि विचारों ने सुभद्रा के हृदय में उथल-पुथल मचा दी। वह ऐसे दु ख में थी, इतने ही में धन्ना स्नान करने के लिये आया। अपने पित धन्ना को सुभद्रा अपने हाथ से ही स्नान कराया करती थी। वन्ना को स्नान करने के लिए आया देखकर सुभद्रा क्षण-भर के लिए अपने हृदय का दु:ख दवा कर—वन्ना को स्नान कराने गई।

मुभद्रा धन्ना को स्नान कराने छगी, परन्तु उसके हृद्य में वन्धु वियोग का दुख उथछ-पुथछ मचा रहा था। सहसा उसको यह विचार हुआ, कि मेरा भाई जब सयम ले लेगा, तब मेरी भौजाइयों को कैसा भयकर दुख होगा! मेरी भौजाइयों को कभी एक दिन के छिए भी पित वियोग का दुःख नहीं सहना पड़ा है। वे मेरे भाई के आसपास उसी तरह बनी रही हैं जिस तरह जीभ के आसपास दात बने रहते हैं। ऐसी दशा में सहसा उन पर पित-वियोग का जो दुःख आ पड़ेगा उसे सहकर वे किस तरह जीवित रहेंगी। जिस तरह मुक्ते ये पित प्रिय हैं, उसी तरह उन्हें मेरा भाई भी प्रिय है।

इस प्रकार विचारती हुई सुभद्रा के हृदय का धैर्य बूद गया। दुख के कारण उसकी आखो से गरम-गरम आसू निकल पड़े। उस समय सुभद्रा, धन्ना का शरीर मलती हुई उसे जीतल जल से स्नान करा रही थी, इसलिए उसकी आखों से निकले हुए गरम आसू धन्ना के शरीर पर ही पड़े। अपन शरीर पर गरम गरम वूँदें गिरीं, यह जानने के लिए इधर-उधर देखते हुए बन्ना ने सुभद्रा के मुँह की ओर देखा, तो उसे सुभद्रा की आखों में आसू देख पड़े। अपनी प्रिय पतित्रता पत्नी की आखों से आसू गिरते देखकर धन्ना को आश्चर्य हुआ। वह इस्र निश्चय न कर सका कि आज सुभद्रा की आखों से आसू क्यों गिर रहे हैं।

धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि—प्यारी सुभद्रा, प्राज तुम्हें ऐसा क्या दुःख है जो तुम आसू वहा रही हो ? मैंन दु:ख के समय भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, किर आज तुम्हारी आखों में आंसू क्यों ? आज तुम्हें ऐसा क्या दु:ख है ? जहां तक मैं समझता हूं तुम सब तरह सुखी हो। तुम पितृगृह की ओर से भी सुखी हो, और मेरी ओर से भी। तुम धितक-शिरोमणि शालिभद्र की अकेली तथा लाडली बहन हो और मेरी पत्नी हो। यद्यपि तुम्हारी सात सौतें हैं, परन्तु उन्होंने तुम्हे अपनी स्वामिनी मान रखा है, तथा वे स्वेछापूर्वक तुम्हारी दासिया बनी हुई हैं। फिर समझ में नहीं आता, कि तुम्हे किस दु:ख ने आ घेरा है, जिससे तुम आंसू बहा रही हो। यदि अनुचित न हो तो तुम अपना दु:ख मुक्ते अभी सुनाओ।

धन्ना का कथन सुनकर सुभद्रा का हृद्य दु: ख से और भी उमड़ पडा। अपने दु: व का आवेग रोककर उसने करण स्वर में कहा, कि—नाथ, मेरा भाई शालिभद्र संसार से विरक्त हो रहा है। वह सयम लेने की तैयारी कर रहा है, तथा इसके लिए मेरी एक एक भौजाई को एक एक दिन में समझाता और त्यागता जा रहा है। जब वह मेरी बत्तीसों भौजाइयों को समझा चुकेगा, तब घर त्यागकर सयम ले लेगा। मेरा एक भाई, जिसने कभी कब्ट का नाम भी नहीं सुना है सयम लेगा और इस प्रकार में पितृगृह की और से सुख-रहित हो जाऊंगी। मुभे भाई की ओर का जो सुख प्राप्त था वह नब्ट हो जावेगा, तथा मेरा भाई सयम में होने वाले कब्ट किस प्रकार सहेगा आदि विचारों से ही मुभे दु: ख है और मेरी आखों से आंसू निकल पड़े।

सुभद्रा कथन समाप्त होने पर धन्ता, व्यङ्गात्मक रीति से हॅस पड़ा। उसने सुभद्रा के कथन का उपहास करते हुए उससे कहा, कि तुम्हारे भाई शालिभद्र वीर नहीं, किन्तु कायर हैं। यदि वह कायर न होता, तो अपनी एक एक पत्नी को यदि वह कायर न होता, तो अपनी एक एक पत्नी को समझाने में एक एक दिन क्यों लगाता। ससार में वैराग्य होने के पश्चात् स्त्रियों को समझाने के बहाने बत्तीस दिन रुक्तने की क्या अवश्यकता थी। क्या बत्तीसो पित्नयों को एक ही दिन में क्या आवश्यकता थी। क्या बत्तीसो पित्नयों को एक ही दिन में होते ही जो ससार व्यवहारों से अलग नहीं होगया, वह वीर नहीं, होते ही जो ससार व्यवहारों से अलग नहीं होगया, वह वीर नहीं, किन्तु कायर है। ऐसा कायर व्यक्ति क्या तो सयम व्यीकार करेगा, और क्या सयम का पालन करेगा! ऐसे कायरों के लिए दु ख करना भी व्यर्थ है।

 इस समय में ऐसी सम्पदा और बत्तीस स्त्रियां त्यागकर सयम लेने की तैयारी करने वाला, मेरे भाई के सिवा दूसरा कौन है ! इस तरह की भोग-सामग्री वर्तमान में किसने त्यागी है ! ऐसा त्याग सरल नहीं है । अपन तो सांसारिक भोगों में ही पड़े रहे और जो त्यागता है उसको कायर कह कर उसकी निन्दा करें, यह उचित तो नहीं है। भोगियों को उन लोगों की निन्दा न करनी चाहिए, जो भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-धीरे भी—त्याग रहे हैं।

सुभद्रा के इस कथन ने धन्ना को एक दम से जागृत कर दिया। वह सुभद्रा का कथन सुनता जाता था, श्रीर अपने हृदय में यह सोचता जाता था कि वास्तव में सुभद्रा का कथन ठीक है। मैं स्वय तो विषय-भोग में पड़ा रहूँ, श्रीर जो एक दम से नहीं परन्तु धीरे-धीरे भी भोगों को त्याग रहा है उसको कायर बताऊं, यह श्रनुचित ही है। शालिभद्र कायर तभी हो सकता है, जब मैं एक दम से भोगों को त्याग दूं, श्रीर यदि मैं ऐसा न कर सकू तो फिर मुक्ते यह स्वीकार करना चाहिए कि शालिभद्र कायर नहीं, किन्तु वीर है तथा मैं कायर हूं। मुझको सुभद्रा के कथन से युग न मानना चाहिए कि सुभद्रा के कथन को सदुपदेश रूप मान ससार-व्यवहार से निकल कर सयम स्वीकार करना चाहिए श्रीर सुभद्रा को यह बता देना चाहिए कि वीरता ऐमी होती है।

इस प्रकार विचार कर धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि दें। तुमने मुमे जो उपदेश दिया है उसके छिए मैं तुम्हारा

वहुत आभारी हूँ। संसार में ऐसी ित्रया कम ही निकलेंगी, जो अपने पित को ऐसा उपनेश दें। अधिकाश ित्रया अपने पित को सांसारिक विषय भोगों में फसायें रखने का ही प्रयत्न करती हैं, भोगों से निकालने वाली तो कोई तुमसी विरती ही होती है। यद्यपि तुमने जो कुछ कहा है वह अपने भाई का पक्ष समर्थन करने के लिए ही। परन्तु मैं तुन्हारे कथन को अपने लिए चुनौती मानता हूँ और यह निश्चय करता हूँ कि मैं सयम लूंगा। मेरा और तुन्हारा अब तक दान्पत्य—सम्बन्ध रहा है। सर्वविरित संयम की अपेक्षा यह सम्बन्ध दूपित है, इसलिए आज मैं इस सम्बन्ध को तोडता हूँ। अब सं तुम मेरे लिए मेरी माता या वहन के समान हो। तुम मेरे शरीर पर से हाथ हटाओ। अब मैं इस नाशवान शरीर को निर्मल बनाने के बदले अविनाशी आत्मा को सयम रूपी जल से सनान कराकर निर्मल बनाऊंगा।

जिस प्रकार सोता हुआ सिंह वाण लगने से जागृत हो जाता है और आलस्य त्याग कर वाण मारने वाले की चुनौती स्वी कार कर लेता है, उसी प्रकार धन्ना भी सुभद्रा के वचनों से जागृत हो उठा, तथा सथम लेने के लिए तयार हो गया। उसने सोचा कि मेरी प्रवान—पत्नी ने सुभे अपत्यक्ष रूप ने सथम लेने की स्वीकृति दे दी है, इसलिए अब सुने और किसी से स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं रही है। इस प्रकार सोचकर धन्ना अपने शरीर पर में सुभद्रा का हाथ हटा-कर उठ खड़ा हुआ और वाहर जाने लगा। बन्ना का कथन सुनकर तथा उसे जाते देखकर, सुभद्रा हकी-वकी हो गई।

वह दौड़कर के सामने आ उसके पैरों पर गिर पड़ी, तथा हाथ जोड़कर कहने लगी, कि नाथ, त्र्याप कहा जा रहे हैं १ बात हो बात में आप क्या करने के छिए तैयार हुए हैं ? मैने जो कुछ कहा वह अपने भाई का पक्ष लेकर ही, न कि इस उद्देश्य से कि आप हम लोगों को छोड़कर संयम ले लें। हो सकता है कि मैंने बन्धु-वियोग के दुख में कोई अनुचित बात कह डाली हो, इसलिए अपने कथन के विषय में मुक्ते पञ्चात्ताप है अरोर में आपसे बार-बार क्षमा मांगती हूं। आप मेरा अपराध क्षमा करिये। आप पुरुष है। आपको स्त्रियों की बात पर इस तरह ध्यान देना उचित नहीं है । यदि आप भी स्त्रियों का व्यपराध क्षमा न करेंगे, स्त्रियों के प्रति उदारता न रखेंगे तो फिर पुरुष लोग किसका आदर्श सामने रखकर स्त्रियों का अपराध क्षमा करेंगे ? मैं भाई के विरक्त होने से पहले ही दु खी हूं। मैं सोचती थी कि आप मेरे भाई को समझा कर मेरा दु ख मिटावेंगे, लेकिन आप तो मुक्ते और दुःख में डाल रहे हैं। जब कोई यह सुनेगा कि सुभद्रा की बातों के कारण उसके पति गृह-संसार त्याग कर सयम ले रहे हैं, तब वह मुफे भी क्या कहेगा और आपको भी क्या कहेगा ? यदि अपराध किया है तो मैंने, मेरी सात बहनों ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर आप उन्हें कैसे त्याग सकते हैं ? यदि मैं अपराधिन हूं तो मुक्ते त्याग दीजिये। मैं वह सब दण्ड सहने को तैयार हूं जो आप मुक्ते देंगे, लेकिन मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहनों को दएड मत दीजिये। मेरे श्रौर मेरी सात बहनों के जीवन आप ही हैं। आपके क्षिवा हमारा कौन है ? यदि ऋाप भी हमें न कुछ अपराध के

कारण त्याग जावेंगे, तो किर हमारे छिए किसका सहारा वन्ना मुनि होगा १ इसिंछचे में प्रार्थना करती हूं, कि आप मेरा अपराध क्षमा कर ही जिये स्त्रीर गृह-त्याग का विचार छोड़ दी जिये। यह प्रार्थना करने के साथ ही में यह भी निवेदन कर देती हू कि हम सब आपको किसी भी तरह न जाने देंगी। सित्रयों का वल तम्रता एव अनुतय-वितय करता है। हम आपको रोकने में प्रपना यह सारा बल लगा देंगी, लेकिन आपको कदापि न जाने हेंगी।

मुभर्रा का कथन मुनकर घन्ना समझ गया, कि सुभर्रा मरे से प्रेम होने के कारण ही मुक्त रोकना चाहती है स्त्रीर साथ ही यह ऐसा भी सोचती है कि ये मेरी बातों पर से सयम ले रहे हैं, इसिलए सब लोग मेरी निन्दा करेंगे। यह समझकर धन्ना ने सुमद्रा से कहा, कि — वहन सुभद्रा, तुम यह क्या कह रही हो। तुमने मुक्ते अभी ही अपने वीरतापूर्ण शहरों द्वारा इस ससार-जाल से जिकाला है और अब फिर उसी में फमाने का प्रयस्त करती हो! तुम्हारे वचनों से ही मेरी आत्मा जागृत हुई है और में स्वम लेने को तैयार हुआ हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम से रूठ कर स्थम ले रहा हूं। तुमने मेरा उपकार किया है, अपकार नहीं किया है। वास्तत्र में तुम मेरी गुरु बनी हो। तुमने मेरे भागा को चार दु: तमय ससार से निकालकर कल्याण-मार्ग पर आरुड किया है। थोड़ी देर के लिए अपनी स्वार्थ-भावना प्रतग करके तुम्हीं विचार करो, कि मेरा हित ससार त्याग उर सयम लेन में है, या विषय-भोगों में फसे रहने पर आत्मा

का कल्याण हो सकता है ? यदि नहीं, तो फिर मेरा संयम लेना क्या अनुचित है ? रही यह बात कि तुम लोगों को मेरे चले जाने से दुःख होगा, लेकिन विचार करो कि वह दुःख क्यो होगा! इसलिए न कि मेरे चले जाने से तुम्हारे विषय-भोग छूट जावेंगे ? इस तरह तुम ऋपने स्वार्थ के लिए ही मुक्ते रोकती हो, लेकिन यह स्वार्थ यदि प्रसन्नता से न छोडोगी, तो कभी विवश होकर तो छोड़ना ही पडेगा, और उस दशा में मेरे आत्मा का वह कल्याण न होगा, जो प्रसन्नता से विषय-भोग त्यागने पर हो सकता है। स्राज मैं खेन्छा से सयम ले रहा हूँ, परन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जावे तो उस दशा में तुम्हे पुरुष-सुख से विचत रहना पडेगा या नहीं! श्रीर जब रहना पड़ेगा, तब मुक्ते कल्याण मार्ग से रोकने का यही अर्थ हुआ कि तुम क्षणिक एव नाशवान पुरुष-सुख के लिए मेरा अहित करना चाहती हो! सुभद्रा, जरा विचार करो। यदि तुम्हे मुझ से प्रेम है, तो उसका बदला मेरे अहित के रूप में न दो। अपने स्वार्थ के लिये मुक्ते अवनित में न डालो। नीतिकारों ने कहा ही है कि—

> यौवन जीवित चित्त छाया छक्ष्मीश्च स्वामिता। चचछानि पडेतानि ज्ञात्वा वर्मरतो भवेत्॥

त्रर्थात्—जवानी, जीवन, मन, शरीर की छाया, धन स्त्रीर प्रमुता ये छहा चचल हैं यह जानकर धर्म-रत होना चाहिए।

तुम्हारे कथन द्वारा इस बात को जानकर भी क्या मैं इन्हीं में उलझा रहूं ? धर्म में रत न होऊं ? सामारिक विषय- भोग चाहे जितने भोगो, तृप्ति तो होती ही नहीं है और श्रत में श्रृदंत ही हैं। फिर स्वेच्छा से उन्हें त्याग कर सयम द्वारा श्रात्म-कल्याण क्यों न किया जाये। यह मनुष्य-शरीर वार-वार तो मिलता ही नहीं है। न मालूम कितने काल तक दु ख भोगने के पश्चात् यह मनुष्य भव मिला है। क्या इमको पिपय भोग में ही नष्ट कर देना बुद्धिमानी होगी १ क्या फिर एमा श्र्यमर मिलेगा, कि में खंच्छा पूर्वक विषय-भोग से निवृत्त हो सयम-द्वारा श्रात्मा का कल्याण कह १ यदि नहीं, तो फिर मेरा मार्ग क्या रोक रही हो १ मुक्ते जाने दो। मैंने तुम्हे श्र्यमी वहन कहा है। उम प्रवित्र सम्बन्ध को नोड़ कर फिर श्र्यवित्र सम्बन्ध जोडने का प्रयत्न मन करो। तुम नीतिरों के इम कथन की श्रोर ध्यान दो—

> यावस्वस्थिति हत्तेवरगृह यावच्च दूर जरा, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावस्क्षयो नावुष । श्रासन्येयमि तावदेव विदुषा कार्च प्रयस्तो महान्, प्रोहीप्ते भवने च कृषण्यनन प्रस्थुत्यम कीदश ॥

प्रवीत — जब तह शरीर हम गृह स्वस्त है, बृद्धानस्ता हूर है, इन्द्रियों की शक्ति नारी नहीं गई है। श्रीर श्रापुण्य नण्ड नहीं हुश्रा है, तय तह बुद्धिमान जो श्राता के कृत्य ण का पूरा श्रयस्त कर लेगा चाहिए। जब ये सब बातें न रहेगी, तब सातम-हल्याय के लिये श्रयस्त करना बेना ही निर्धित होगा जैसा निर्धित श्रयसा घर में आग समने पर हुश्रा खोदन जा होता है। धन्ना को समझाने तथा रोकने के लिए सुभद्रा ने बहुत प्रयस्त किया। उसकी सातों सौतें भी आ गई और उनने भी धन्ना से बहुत अनुनय-विनय की, परन्तु वैराग्य के रग से रगे हुए धन्ना पर दूमरा रग न चढा। उसने सब को इस तरह का उत्तर दिया और ऐसा समझाया, कि जिससे वे सब अधिक कुछ न कह सकीं। बालेक धन्ना के समझाने का सुभद्रा पर तो ऐसा प्रभाव हुआ, कि वह भी सयम लेने के लिए तैयार हो गई। उसने बन्ना से कहा, कि—आपके समझाने का मुझ पर जो प्रभाव हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप में भी वहीं मार्ग अपनाना चाहती हूँ, जो मार्ग आप अपना रहे हैं। इस-लिये आप कृपा करके मुझे भी सयम मार्ग से जोड़ने के लिए साथ ले लीजिये। आप थोड़ी देर ठहरिये, मै अभी आपके साथ चलती हूँ।

सुभद्रा को भी संयम लेने के लिए तत्पर देखकर, धन्ना को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सुभद्रा से कहा, कि—तुम्हारे विचारा का मैं अभिनन्दन करता हूँ। तुम तैयार हो ओ, तब तक मैं शालिभद्र से मिल कर उसकी दबी हुई वीरता जागृत करने का प्रयत्न करू।

सुभद्रा से इस प्रकार कहकर तथा अपनी शेष पत्नियों को समझा बुझाकर धन्ना, शालिभद्र के घर गया। उसने भद्रा से पूछा, कि शालिभद्र कहा हैं ? अपने जामाता को अनायास आया देखकर तथा उसके शरीर पर पूरी तरह वस्त्राभूषण न देखकर भद्रा श्राष्ट्यर्थ मे पड गई, लेकिन उमन यह विचार कर अपना आश्चर्य दवा दिया, कि सम्भवत. चे ज्ञालिभद्र के वैराय का समाचार सुनक्र एक दम शालिभद्र को समझाने के लिए प्राये हैं। यह बन्ना का स्वागत करके उमे शालिभद्र के पाम ले गई । शालिभद्र ने भी धन्ना का स्थागत-महराग किया । धन्ना ने जालिभद्र स कहा, कि-'प्राप मेरे स्वागत मत्कार की बात छोड कर यह वताइये कि आपका क्या विचार है १ मेंने मुना है कि आप सथम लेने वाले हैं। धन्ना के इस कथन के उत्तर न जालिभद्र ने कहा, कि—श्रापने जो कुछ गुना है यह ठीक ही है। यह मामारिक मम्पदा मुक्त प्रनाय बनाये हुई है, परनन्त्रता भ डाले हुई है, इसलिए में इम को त्याग कर सबम लेता चाहता हैं, तथा इसके लिए में इन स्त्रिया की समझा रहा है, जी मुन अपना पति मान रही हैं, परन्तु वास्त्र में न तो में ही दर्ज स्वतन्त्र वता सकता है, न दे सुके स्वतन्त्र पना महती है।

शालिभद्र का कवन ममात्र होते पर धन्ना ने उनम कहा, कि—मसार त्यागने की वीरता का आपेश आने पर भी धियों को समझाने के लिए अधिक सभय तक रह कर उस श्वावेश को ठड़ा पड़ने देना यह आपसे मूल हो गई। है। तब स्वम लेता ही है और इमके लिए पूरी तरह विचार हर पुढे क्षेत्र अधिक दिनों नर करा रहने भी क्या आवश्यकता र १ वीर रस से भरा हुझा हालि निविध्व की चिन्ता गर्दी ि॥ करता, और तो अपने पर्यात के सन्दर्भ में जिला करता है उमके लिए यही रहा जा नहता है. कि यह स्रमी गृहन्सनार त्यागने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। इसिछए मै तो यह कहता हूँ, कि सयम लेने जैसे शुभ कार्य में विलम्ब अवाल्जनीय है।

भद्रा को धन्ना की ऋोर से यह ऋाशा थी कि ये शालिभद्र को सयम न लेने के लिये समझावेंगे, लेकिन उसने जब
देखा कि ये तो शालिभद्र को शीव्र सयम लेने के लिए उपदेश
दे रहे हैं, तब उसे बहुत ही आश्चर्य ऋौर दु ख हुआ। उसने
धन्ना से कहा कि—आप शालिभद्र को यह क्या उपदेश दे
रहे हैं १ क्या आप शालिभद्र को सयम न लेने की सम्मित

भद्रा के इस प्रश्न के उत्तर में धन्ना ने उससे कहा, कि—शालिभद्र से मेरा जो सम्बन्ध रहा है उसको दृष्टि मे रखकर मैं शालिभद्र को वही सम्मित है सकता हूँ, जिस्से शालिभद्र का हित हो। हितैषी सज्जन ऐसा ही किया करते हैं। जो इसके विरुद्ध करते हैं, वे हितेषी नहीं है। मैं चाहता हूं कि शालिसद्र ने जो वीरता-पूर्ण विचार किया है, उस विचार को ये वीरता-पूर्ण रीति से ही कार्यान्वित करें। इसी विचार से मैं शालिभद्र के पास आया हूँ। तुम्हारी पुत्री के उपदेश से मैं भी वहीं मार्ग अपनाने के लिए तैयार हुआ हूँ, जिस मार्ग को शालिभद्र अपनाना चाहते हैं। तुम्हारी पुत्री केवल मुभे ही उपदेश देकर नहीं रही है, किन्तु वह भी सयम लेने की तैयारी कर रही है। मैने सोचा, कि जिनके कारण हम लोगों ने सयम लेने का विचार किया है, वे शालिभद्र हम लोगों से पिछडे हुए न रह जावें। यह सोचकर मै शालिभद्र को उसी

प्रकार ललकारने प्याचा हूँ, जिस प्रकार वीरना बताने के लिए सिंह को ललकारा जाना है।

वन्ना का यह कथन मुन कर भट्रा को तो पुत्र-पुत्री एन जामाना नीना ही सयम ले रहे हैं इस निचार से-दुख दुआ, परन्तु बालिभद्र को प्रमन्नता हुई । उसके हृदय में सयम का अंकुर नो उत्पन्न हो ही गया या। धन्ना के कथन रूपी जल से वट अ कर बढ़ गया, और वह भी वन्ना के साब ही मिक्षा लेन के लिए नैयार हो गया। शालिभद्र को दीक्षा लेन के लिए तैयार परके बन्ना 'प्रपने घर स्राया। सुभद्रा प्रपनी मौतो हो समझा बुझाहर दीक्षा लेने ही तैयारी कर रही थी । राजा नेणिक न जन यह सुना कि शालिभद्र और धन्ता दोनां डी समार में विरक्त हो गये हैं, तथा मथम लेने ही तथारी कर रहे हैं, तब वह भी धन्ता के यहा आया। उसने दीक्षोत्सव की तैयारी जराई । श्रन्त में मुनद्रान्महित बन्ता, पालकी नं वेठफर शालिभद्र के यहां चला। उधर शालिभद्र भी अपनी पितयों तो सनदा-बुझाकर दीवा तेने के लिचे नवार हो गया खार धम्ना ही प्रतीक्षा कर रहा या। इतन न वह पाउनी जाठिमद्र के यहा पत्च गर्द, जिसमें समद्रा सदिव धरवा चठा तुत्रा था। इन दोना को देखकर शार्विभद्र प्रमुख हुआ, परस्तु भद्रा राष्ट्राच बढ्ड गया। पह रहते छती, रें। यदि मुनेर येथे देन है लिए नुभद्रा रही होनी वब भी ठी ह या. परन्तु पद भी तो जा रही है। सद्रा को विद्युत देवहर सबद्रा ने इन बनदा। बुझारर पंबे दिया।

राजा श्रेणिक ने शालिभद्र के दीक्षोत्सव की तय्यारी कराई। शालिभद्र भी एक पालकी में बैठा। शालिभद्र के साथ उसकी माता भद्रा रजोहरण पात्र आदि लेकर बैठी। एक पालकी में सुभद्रा-सहित धन्ना बैठा हुआ था, और दूसरी में भद्रा सहित शालिभद्र। धन्ना की शेष सात पत्निया शालिभद्र की पालकी के आस-पास थीं। राजा श्रेणिक तथा नगर के और सब लोग भी साथ थे।

उत्सवपूर्वक सब लोग भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए। धन्ना सुभद्रा श्रौर शालिभद्र पालिकयों से उतर कर भद्रा के श्रागे श्रागे भगवान महावीर के सामने गये। श्रांखों से श्रांसू गिराती हुई भद्रा ने भगवान से प्रार्थना की कि—हे प्रभो, मेरा पुत्र शालिभद्र, मेरी पुत्री सुभद्रा श्रौर मेरे जामाता धन्नाजी, ये तीनों ससार के दु.ख से घबराकर श्रापकी सेवा में उपस्थित हुए हैं श्रौर श्रापसे संयम लेकर ससार के जन्म-मरण रूपी दु:ख से मुक्त होना चाहते हैं। मैं श्रापको शिष्य-शिष्या रूपी भिक्षा देती हूं। श्राप मेरे द्वारा दी गई यह भिक्षा स्वीकार कीजिये।

भगवान से इस तरह प्रार्थना करके भद्रा ने शालिभद्र सुभद्रा श्रौर धन्ना से कहा कि—तुम तीनों जिस ध्येय को लेकर गृह ससार त्याग रहे हो, तथा सयम ले रहे हो, वह ध्येय पूरा करना, संयम का भली प्रकार पालन करना, सयम में होने वाले कष्ट भलीप्रकार सहना, तप करना, सब सन्तों की की सेवा करना, श्रौर सब का कुपापात्र बनकर ऐसा प्रयत्न करना कि जिसमें फिर इस समार में जन्म लेकर किसी माता को दुन्धी न करना पड़े।

भद्रा की श्राता एवं घता शालिभद्र श्रीर मुभद्रा की श्रार्थना में भगवान ने वत्राती शालिभद्रती श्रोग सुभद्रा को रीखा दी। भगवान ने दीखा दकर सुभद्रा को मती चन्द्रनवाला के मृष्ट्रं कर ही। दीक्षा कार्य समाप्त होने पर शालिभद्रती एवं बताती की त्यक्त पत्निया भद्रा श्रीर राजा त्रेणिक श्रादि सब लोग श्रपने श्रपने घर गये, तथा सगवान महाबीर भी मन्त सिया महित राजगृह से विद्वार कर गये।



## [38]

## मोक्ष!

रम्य हर्म्यतल न कि वसयते श्राव्यं न गेयादिक किं वा प्राणसमासमागमसुख नैवाधिक शीतये। किन्तद्भ्रान्तपतत्पतङ्गपवनव्यालोलदीपाड् कुर-च्लायाचचलमाकलय्य सकल सन्तो वनात गनाः॥

श्रयात्—क्या रहने के लिए उत्तमोत्तम महल श्रीर सुनने के लिए उत्तमोत्तम गीत न थे, तथा क्या उन्हें प्यारी स्त्रियों के समागम का सुख न था, जो सन्त लोग जङ्गल में रहने गये ? उन्हें यह सब कुछ प्राप्त था, लेकिन उनने इन सब को उसी प्रकार चचल समझ कर लोड़ दिया, जिस प्रकार प्रतग के पखों की हवा से हिलने वाले दीपक की लाया चचल होती है, श्रीर इसी कारण वे वन में रहते हैं।

जो महात्मा छोग गृह-ससार त्यागकर वन में निवास करते हैं, वे वन में इसलिए नही रहने लगे हैं कि ससार में उन्हें विषय-जन्य सुख प्राप्त न थे। किन्तु इसलिए रहने छगे हैं, कि यह ससार स्वय को विषय भोग की आग से नष्ट कर रहा है, इसलिए यदि हम इसमें रहे तो ससार के लोगो की तरह हमारा भी विनाश होगा । इस तरह स्वय को सासारिक विषय-भोग की आग से बचाकर अपूर्व शान्ति में स्थापित करने के छिए ही महात्मा छोग गृह त्यागकर वन में रहते हैं। जो छोग घर स्त्री प्रभृति न होने के कारण, अथवा ससार-भार वहन करने की अयो-ग्यता के कारण, या गृह स्त्री आदि नष्ट हो जाने के कारण ससार से विरक्त हो जाते हैं, उनकी विरक्ति श्रेष्ठतम नहीं हो सकती। श्रेडठ वैराग्य तो वही है, जिसमें प्राप्त सासारिक सुख खेच्छापूर्वक त्यागे जाते हैं, ऋौर वह भी इस भावना से कि इम विषय भोग की आग में न जलें।

धन्ना मुनि और शालिभद्र ने श्रेष्टतम वैराग्य होने से ही गृह-नगर का निवास त्याग कर सयम लिया था। भगवान से दीक्षा लेकर दोनों मुनि सयम का पालन करने लगे। उन दोनों मुनि ने मास मास खमण की तपस्या प्रारम्भ कर दी। इस तरह की तपस्या करते हुए उन दोनों को बारह बरस वीत गये। बारह बरस ज्यतीत होने के पश्चात्, वे दोनों भगवान के साथ-फिर राजगृह आये। वह दिन उन दोनों मुनि के पारणे का था। इधर राजगृह नगर में भगवान के पधारने की खबर हुई। भद्रा ने भी सुना, कि भगवान पधारे हैं और उन्हीं के साथ मुनिव्रतधारी मेरे पुत्र तथा जामाता का भी आगमन हुआ है। यह जानकर भद्रा एव उसकी पुत्रबधुओं को बहुत ही आनन्द हुआ। वे सब दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी करने लगी।

भद्रा के यहाँ तो भगवान एव उनके साथ की मुनिमएडली का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी, और उधर धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति प्राप्त करने को भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान ने दोनों मुनि को भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति देकर शालिभद्र मुनि से कहा कि—हे शालिभद्र, आज तेरी माता के हाय से तुम दोनों का पारणा होगा।

भगवान से स्वीकृति प्राप्त करके धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में गये। उन दोनों ने जिचार किया, कि जब भगवान ने पारणा होने के विषय में निश्चय कर दिया है, तब किसी दूमरे के घर जाना व्यर्थ है। अपने को भद्रा के ही घर चलना चाहिए। इस तरह विचार कर, वे दोनों मुनि भद्रा के यहाँ आये, लेकिन भद्रा के यहाँ तो भगवान का दुर्जन करने के लिए जाने की तैयारी हो रहा थी, तथा तपादि के कारण उन दोनों मुनि की आरुति एव उनके शरीर में भी ऐसा अन्तर पड़ गया था, कि जिससे भद्रा के यहाँ उन्हें किसी ने भी न पहिचाना। अवसर न देखकर दोनों मुनि भद्रा के घर से छौट पड़े। किसी को अपना परिचय भी नहीं दिया।

भद्रा के घर से निकल कर दोनों मुनि आपस में कहने लगे, कि भगवान ने यह कहा था कि तेरी माता के हाथ से पारणा होगा, लेकिन भद्रा के यहा से तो खाली लौटना पड़ा! कुछ भी भिश्ला नहीं मिली। कदाचित् सूर्य चन्द्र तो बदल भी सकते हैं, परन्तु भगवान ने जो कुछ कहा वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए अपने को एक बार फिर भद्रा के घर चलना चाहिए। सन्भव है कि इस बार उसके घर से अपने को भिश्ला मिले।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि किर भद्रा के घर गये, लेकिन इस बार भद्रा के गृहरक्षक सेवकों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। दोनों मुनि छौट चले। उनने निश्चय किया, कि पारणा हो या न हो, श्रव श्राज श्रपने को भद्रा के यहाँ न जाना चाहिए, किन्तु भगवान की सेवा में छौट चछना चाहिए।

दोनों मुनि चले जा रहे थे। जाते हुए दोनों मुनि को एक दूध वेचनेवाली वृद्धा ने देखा। मुनियों को देख कर वृद्धा बहुत ही हिर्षित हुई। उसे इतना हर्ष हुआ, कि उसके स्तनों से दूध की धारा छूटने लगी। उस बृद्धा ने दोनों मुनि के सन्मुख खड़ी होकर प्रार्थना की, कि—हे प्रभो, मेरे पास दूध है, आप लोग कृपा करके थोड़ा दूध लीजिए। यदि आपने मेरे हाथ से दूध लेने की कृपा की तो मैं स्वय को बहुत सदभागिन मानूँगी।

वृद्धा की प्रार्थना सुनकर दोनों मुनि ने विचार किया, कि अपन इस वृद्धा की प्रार्थना कैसे अस्वीकार कर दे ! एक ओर तो भद्रा के घर का अनादर, और दूसरी ओर इसके द्वारा की जाने वाली यह विनम्न प्रार्थना ! दोनों में कैसा अन्तर है ! यद्यपि भगवान ने यह कहा था कि तुम्हारी माता के हाथ से पारणा होगा, लेकिन भगवान की इस बात के आजय को भगवान ही जानें । अपन इस वृद्धा की प्रार्थना कैसे दुकरा दें ।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि ने, वृद्धा के सन्मुख अपने पात्र रख दिये। वृद्धा ने हर्ष तथा उत्साह के साथ दोनों मुनि के पात्र दूध से भर दिये, श्रीर हर्षित होती हुई तथा अपना जन्म सफल मानती हुई वह अपने घर गई।

दोनों मुनि पारणा कर के भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों को देख कर भगवान ने उनसे कहा, कि—तुम दोनों पहले दो बार भद्रा के यहाँ गये थे, परन्तु तुम्हे भद्रा के यहाँ से भिक्षा नहीं मिली। जब तुम छौट आ रहे थे, तब तुम्हे दूध बेचने वाली एक वृद्धा मिली, जिसने तुम्हें दूध की भिक्षा दी। इस पर से तुम यह सोचते होश्रोगे, कि भगवान के कथनानुसार हमारा पारणा हमारी माता के हाथ से नहीं हुआ। परन्तु हे शालिभद्र, वह दूव बहरानेवाली वृद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है। इस वृद्धा के प्रताप से ही तुमें इस् भव में सासारिक सम्पदा प्राप्त हुई, और किर उस सासारिक सम्पदा को त्याग कर तू यह संयम रूप सम्पत्ति प्राप्त कर सका है।

यह कइ कर भगवान ने कहा, कि—हे शालिभद्र, पूर्वभव में तू एक ग्वाल का बालक या। तू जब बालक था, तभी तेरा पिता मर गया था, इसलिए तेरी वह दूध देनेवाली वृद्ध माता तुमे लेकर इस राजगृह नगर में ही रहने छगी थी। तेरी माता छोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करती थी श्रीर तूलोगों की गायों के बछड़े करता था। उस समय तेरा नाम सगम था। एक दिन, दूसरे छड़कों को खीर खाते देख कर तूने अपनी माँ से खीर मॉगी । तेरी मॉ ने इधर उधर से दूध शक्कर चॉवल आदि लाकर तेरे लिए खीर बनाई। वह तेरे लिए परस कर काम करने चली गई। तु खीर ठडी होने की प्रतीक्षा में याली में खीर लेकर बैठा था, इतने ही में एक तपस्वी साधु भिक्षा के लिए आये। यद्यपि तूने पहले कभी खीर नहीं खाई थी, फिर भी उन मुनि को देख कर तुमें बड़ा हर्ष हुन्ना, तथा तूने प्रसन्नतापूर्वक थाली में की

सब खीर मुनि को बहरा दी। मुनि के जाने के पश्चात् तू थाली में लगी हुई खीर चाटने लगा, इतने ही में तेरी माता आ गई। उसने तूफे और खीर दी। तुने इतनी अधिक खीर खाई, कि जिसे पचाना तेरी शक्ति से वाहर था। इस कारण तुफे संग्रहणी हो गई, और अन्त में उसी रोग से तेरी मृत्यु हो गई। परन्तु तेरे हृदय में उन मुनि का ध्यान बना ही रहा, जिन्हें तूने खीर का दान दिया था। खीर का दान देने एव अन्त समय में मुनि का ध्यान करने के कारण ही इस भव में तुफे इहलैंकिक तथा पारलैंकिक सुख-सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकार जिसने तुफे दूध का दान दिया, वह बुद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है।

भगवान का कथन सुनकर धन्ना और शालिभद्र मुनि को बहुत ही आनन्द हुआ। साथ ही उन्हें यह विचार भी हुआ, कि भगवान ने पूर्वभव का वृत्तान्त सुना कर हमारी आँख खोल दी है। भगवान ने यह बता दिया है कि पूर्वभव में कैंसे-कैंसे कष्ट सहने पड़े. और किस कार्य के परिणाम-स्वरूप इस भव में सयम की यह योगवाई मिली। इस योगवाई के प्राप्त होने पर भी क्या अपन ऐसा प्रयत्न न करेंगे, कि जिससे अपने को फिर जन्म-मरण न करना पड़े, और कष्ट न सहना पड़े। यदि अपन ने प्रयत्न न किया तो यह अपनी भयङ्कर भूल होगी। अब अपना शरीर

भी श्लीण हो गया है, इसिंछए अपने को पिंडतमरण द्वारा शरीर त्याग कर जीवन-मुक्त हो जाना चाहिए ।

इस प्रकार तिचार कर घन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि ने भग-वान से सथारा करने की त्राज्ञा मॉगी। भगवान ने उन दोनों को सथारा करने की खीकृति दे दी। दोनों मुनि पर्वत पर चढ़ गये वहाँ उनने एक एक शिला पर विधिवत पादोपगमन सथार कर लिया।

भद्रा तथा उसकी पुत्रवघुएँ एव धन्ना की सातों पित्नयाँ भग-चान को वन्दन करने के लिए गई। भगवान को वन्दन कर चुकने के पश्चात भद्रा ने भगवान से कहा, कि—हे प्रभो, धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि क्यों नहीं दिखते ? भद्रा के इस प्रश्नके उत्तर में भगवान ने कहा, कि—हे भद्रा, वे दोनों ही मुनि भिक्षा के लिए तुम्हारे घर आये थे, परन्तु तुमने उन्हें नहीं पहचाना, न तुम्हारे यहाँ से उन्हें भिक्षा ही मिली। वे दोनों मुनि तुम्हारे यहाँ से लौंटे आ रहे थे, इतने ही में मार्ग में शालिभद्र मुनि की पूर्वभव की माता मिल गई, जिसने दोनों मुनि को दूध बहराया। पूर्वभव की माता द्वारा प्राप्त दूध से पारणा करके, दोनो मुनि ने अपना अपना शरीर अशक्त जानकर और अवसर आया देखकर, मेरी स्वीकृति ले वैभारगिरि पर्वत पर सथारा कर लिया है।

भगवान से यह सुनकर, भद्रा एव वन्नाजी और शालिभद्रजी की पत्नियों को बहुत ही दु ख तथा पश्चात्ताप हुआ। भद्रा कहने लगी, कि वे दोनों मुनि मेरे घर आये, फिर भी मैने उन्हें नहीं पहचाना, न उन्हें भिक्षा ही दे सकी ! इस प्रकार दु:ख श्रौर पश्चात्ताप करती हुई भद्रा उसकी पुत्रवधुऐं छौर धन्ना की पिनयाँ पर्वत पर धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि का दर्शन करने के लिए गई। दोनो का दर्शन करके भद्रा तथा उसके साथ की सब स्त्रियाँ रुदन करती हुई पश्चात्ताप करने लगीं, एवं अपने अपराध के लिए क्षमा मागने लगी। यद्यपि दोनों मुनि को सुनाकर भद्रा सहित सब स्त्रियों ने बहुत रुदन तथा पश्चात्ताप किया, परन्तु उन संथारा किये हुए दोनो मुनि ने न तो उनके रुदन या पश्चात्ताप की ऋोर ध्यान ही दिया, न उनकी ऋोर देखा ही। भद्रा ऋादि ने उन दोनों मुनि से एक बार उनकी चोर देखने चौर कुछ कहकर सान्त्वना देने की बहुत प्रार्थना की, बहुत विलाप किया, परन्तु सब व्यर्थ हुआ। धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि उसी प्रकार दृढ़ रहे, जिस प्रकार मेरु पर्वत अविचल रहता है। भट्टा आदि ने एक बार नहीं, किन्तु कई बार यह प्रयत्न किया कि धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि एक बार हमारी श्रोर देखकर हम से कुछ कहे, लेकिन वे एक भी बार अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई।

कई लोगों का कहना है कि धन्ना मुनि तो सथारे में अविचल रहे, परन्तु शालिभद्र मुनि ने भद्रा का रुदन सुन कर आँखे खोल र भद्रा आदि की और देख लिया था। परिणामत. सथारा समाप्त होने पर धन्ना मुनि तो सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो गये, लेकिन शालिभद्र मुनि मिद्ध मुक्त होने के बदले सर्वार्थसिद्ध विमान में गये। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। वास्तिबक बात यह है, कि शालिभद्र मुनि का आयुष्य सात लव कम था, इससे धन्ना मुनि तो सिद्ध हो गये और शालिभद्र मुनि सर्वार्थसिद्ध विमान में गये। यह बात गलत है, कि शालिभद्र मुनि ने सथारे में भद्रा आदि की ओर देखा था, इससे वे मुक्त नहीं हो सके।

दोनो मुनि का सथारा पूर्ण हुआ। राजा श्रेणिक ने उनके शव का उत्सवपूर्वक अग्नि सस्कार किया। पश्चात् वह भद्रा आदि सब को समझा-बुझाकर घर लाया। राजगृह के भग्य लोग घन्ना और शालिभद्र मुनि की जोड़ी को हृदय में रखकर आत्म-कल्याण की खोर अग्रसर हुए।





चरितानुवाद मनोविनोद के छिए नहीं हुआ करता है। चरितानुवाद का उद्देश्य, चरित्र-द्वारा मनुष्य को सद्कार्य एव दुष्कार्य का परिणाम बताकर दुष्कार्यों से बचा सत्कार्य में प्रवृत्त होने की शिक्षा देना है। प्रस्तुत कथा का उद्देश्य भी यही है। इस कथा में आये हुए पात्रों के चरित्र से भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है। इस कथा के मुख्य नायक हैं धन्नाजी। धन्नाजी ने अपने पूर्व भव में महात्मा को दान दिया था । उस दान एव दूसरे सुकृत के फळस्वरूप इस भव में उनको ऋदि सम्पदा उसी प्रकार घेरे रही, जिस प्रकार चन्द्र को चिन्द्रका घेरे रहती हैं। यद्यपि उनने अनेक बार गृह-सम्पत्ति को त्यागा, लेकिन गृह-सम्पत्ति ने उन्हें उस समय तक नहीं त्यागा जब तक कि वे सयम में प्रवृजित नहीं हो गये। किन्तु वह दौड़-दौड़ कर धन्नाजी के आगे ही आती रही। इसके विरुद्ध धन्नाजी के तीनों भाइयों को अनेक बार धन्नाजी ारा त्यक्त-सम्पत्ति प्राप्त हुई, लेकिन वह सम्पत्ति उनके पास

उसी तरह नहीं ठहरी, जिस तरह फूटे घड़े में जल नहीं ठह-रता है किन्तु निकल जाता है। साथ ही उन्हें बार-बार कष्ट भी सहने पड़े, अपमानित भी होना पड़ा, ऋौर उन्होंने अपना जीवन दूसरे के सहारे ही व्यतीत किया। ऐना होने का कारण यही था, कि उन्होंने पूर्वभव में मुनि को दिये दान का विरोध किया था ! इस पर से यह शिक्षा लेनी चाहिए, कि दान त्रादि सुकृत एव उनके त्रानुमोदन का फळ श्रेष्ठ होता है इसलिए ये कार्य आचरणीय हैं। लेकिन सुकृत के विरोध का फल निक्वष्ट तथा दु खपूर्ण होता है, इमलिए ऐसे कार्य त्याज्य हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वय दान नहीं दे सकता, या दूसरे सुरुत नहीं कर सकता, तो वह उनके अनुमोदन रूप सुकृत कर सकता है, परन्तु सुकृत का विरोध करना तो श्रीर पाप बाधना है, जिसका परिणाम दु ख ही है।

श्रव यह देखते हैं कि पूर्व भव के उक्त कृत्यों के कारण धन्नाजी श्रीर उनके भाईयों के कार्य एव स्वभाव में कैसा अन्तर रहा, श्रीर उस अन्तर का क्या परिणाम हुआ। वन्नाजी का स्वभाव सहनशील साहसी एव दूसरे की उन्नति से प्रसन्त होने का था। वे चाहते थे, कि मेरे कारण किसी को—श्रीर विशेषत भाईयों को—किसी प्रकार का कष्ट न हो तो अच्छा। विलक्त वे अपने श्रापकों कष्ट में डालकर अपने भाइयों को सुखी वनाना

चाहते थे। लेकिन उनके भाडयो का स्वभाव उनके स्वभाव के बिलकुल विपरीत था। वे दूसरे की बडाई मिटाकर बडे बनना चाहते थे । उनमें दूसरे की प्रश्नसा सुनन सहने की शक्ति न थी। वे दूसरे की उन्नति से कुढते थे। उनमें दूसरे से निष्कारण वैर एव कछह करने की भावना रहती थी । वे साहमी तथा पुरुषार्थी भी न थे, किन्तु परभाग्योपजीवी थे। इस प्रकार उनमे वे अवगुण विद्यमान थे, जो मनुष्य को पाप की अोर प्रेरित करते हैं । इन श्रदेगुणा के कारण उन्हे कैसे सकट सहने पड़े, यह इस कथा से जात ही है। इसलिए धन्ना श्रीर उसके भाइयों के चरित्र से गुणवाही होने एव अवगुण त्यागने की शिक्षा मिलती है। साथ ही इनके चरित्र से अपने दुष्कृत्यों का पश्चात्ताप करने ऋौर संयम लेकर पाप-मुक्त होने अथवा आत्मकल्याण करने की शिक्षा भी मिछती है। धन्ना के भाई जब अपने अवगुण समझ गये, तब उन्होंने पश्चात्ताप करने में भी देर नहीं की। बल्कि मुनि-द्वारा अपने पूर्व कृत्य जान कर वे सर्वथा पाप-रहित होने के लिए सयम में प्रवृजित हो गये। इसी प्रकार धन्नाजी भी प्राप्त धन सम्पत्ति में ही नहीं उलके रहे, किन्तु त्र्यात्म-कल्याण करने के लिए सब को त्यागकर संयम स्वीकार किया, उत्कृष्ट रीति से सयम का पालन किया श्रीर अन्त में मोक्ष प्राप्त किया । इस प्रकार इस चरित्र से अपनी भूछ स्वीकार करके पश्चात्ताप करने की भी शिक्षा मिलती है, श्रीर चिन्तामणि जैसा रत्न भी द्यात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा मानकर सब सम्पत्ति त्याग त्रात्म-कल्याण के लिए सयम-मार्ग त्रापनाने की भी शिक्षा मिलती है।

धन्ना के पिता धनसार के चरित्र से प्रवानत यह शिक्षा मिलती है, कि उचित बात भी उन लोगों के सामने कहना ठीक नहीं है, जो असहिष्णु या ईर्षालु हैं। ऐमा करने से कलह एव श्रनर्थ की सम्भावना रहती है। यदि धनसार श्रपने तीनों छड़कों के सामने समय-मनय पर धन्ना की प्रशसान किया करता तो सम्भवत उसके तीनों लडकों के हृद्य में धन्ना के प्रति ईर्धांग्निन वधकती । श्रपने बुद्धिहीन तीनों लडकों से, धन्ना को मनुष्य के शव की जाय में से रतन मिलने श्रीर चिन्तामणि रतन मिलने की बात कहकर धनसार ने कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया था । इसी प्रकार धनपुर में सुभद्रा की प्रशसा करके भी उसने मूल ही की थी। सुभद्रा की जेठानियों के हृदय में सुभद्रा के प्रति दुर्भाव उत्पन्न होने का कारण धनसार की यह भूल ही थी चार व्यक्तियों में से किसी में विशेषता और न्यूनता होना श्रस्वाभाविक नहीं है, लेकिन विशेषता श्रीर न्यूनता को ऐसा रूप न देना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा मालूम हो, या किमी प्रकार का श्रानर्थ उत्पन्न हो।

स्त्रियों के लिए सुभद्रा का चरित्र ऋादर्श है। सुभद्रा केवल सुख में ही पति की सङ्गिनी नहीं रही, किन्तु पति के लिए उसने घोरातिघोर कष्ट सहे। यदि चाहती तो वह भी कुसुमश्री और सोमश्री की तरह अपने पिता के घर जा सकती थी। उसका पिता सम्पन्न था, इसिछए उसे पिता के यहा रहने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन उसने कष्ट सहकर भी पति को खोजना अपना कर्त्तव्य समझा, इसीलिए उसने सिर पर एख कर मिट्टी तक ढोई। इस प्रकार सुभद्रा का चरित्र सुख और दुख दोनों में पित की साथिनी रहने की शिक्षा देने के साथ ही स्त्रियों को यह भी जिक्षा देता है, कि दुख के समय सुख के प्रलोभन में पड़ जाने पर सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती । सतीत्व की रक्षा वहीं स्त्री कर सकती है, जो दुख से न घबरावे और सुख पर न ललचावे। अपरिचित धन्ना ने सुभद्राको कैसे प्रलोभन दिये थे। ऋौर वे भी ऐसे समय में, जब कि सुभद्राको श्रपने पति धन्नाका यह भी पतान या कि धन्ना जीवित है या नहीं। उसको मिट्टी ढोने की मजदूरी करके जीवन निर्वाह करना पडता था पराये घर छाछ मागने जाना पडता था, ऋौर उम पर भी जेठानियो की जली-कटी बातें सुननी पड़ती थी। फिर भी सुभद्रा ने प्रलोभन में पड़कर पर-पुरुष की कामना नहीं की।

सुभद्रा के चित्र से एक शिक्षा और भी मिलती है।
सुभद्रा जानती थी कि मेरे तीनों जेठ मेरे पित से द्रोह रखते
सुभद्रा जानती थी कि मेरे तीनों जेठ मेरे पित से द्रोह रखते
हैं, मेरे पित को मेरे जेठों के कारण वार-वार कब्ट में पड़ना
पड़ा है, किर भी उसने धन्ना स अपने जेठों के विरुद्ध कुछ
नहीं कहा। भली स्त्रिया कब्ट तो सह लेती हैं, लेकिन गृह-कल्लह
नहीं करतीं, न बढाती ही हैं, किन्तु मिटाने का ही
उत्पन्न नहीं करतीं, न बढाती ही हैं, किन्तु मिटाने का ही
अयत्न करती हैं। सुभद्रा का यह चित्र भी स्त्रियों के लिये
प्रयत्न करती हैं। सुभद्रा का यह चित्र भी स्त्रियों के लिये
अवर्श है, और सब से बड़ा आदर्श उसका अपने पित
असर्श है, और सब से बड़ा आदर्श उसका अपने पित
असर्श है, और सब से बड़ा आदर्श उसका अपने पित
असर्श है, और सह सहा
किसाय दीक्षा लेना है। ऐसा करके सुभद्रा ने यह सिद्ध कर
किया, कि सच्ची पितन्नना करती है।

इस तरह इम चरित्र से ऐसी अनेक शिचाएँ मिलती हैं, जिनको टिष्ट में रख कर मनुष्य इहलौकिक सुख भी प्राप्त कर सकता है और पारलौकिक सुख भी। जो जैसा पात्र होगा, वह इस कथा से उसी तरह की शिक्षा प्रहण करेगा। जिसका उपादान कारण अच्छा है, वह व्यक्ति इस कथा से अच्छी शिक्षा लेकर निश्चय ही अपनी आत्मा का कल्याण करेगा।



